# समर्पण

पूज्य पिता जी—स्वर्गीय
पं० महेशदत्त शुक्ल के
अदृश्य श्रीचरणों
में श्रद्धापूर्वक
समर्पित

—गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश'

.४२ ३५⊏

# विषय-सूची

| विषय                                               |               | Tes  |
|----------------------------------------------------|---------------|------|
| १गुप्तजी का जीवन कार्य ***                         | **1           | . ?  |
| रगुप्तजी की रचनाओं की प्रवृत्तियाँ ***             |               | १७   |
| रे—सामाजिक ग्रीर साहित्यक प्रवृत्तियों की घनिष्ठता |               | २२   |
| ४गुप्तनी के काव्य की सामानिक श्रीर साहित्यिक पुष्ट | <b>उभू</b> मि | 38   |
| ५—गुप्तनी के काव्य में सामाजिक श्रादर्श •          | ***           | ૃક્ષ |
| ६-गुप्तजी की कल्पना और अनुभूति का संगम स्थल        | •••           | ६२   |
| :—गुप्तनी समान की उत्पत्ति या उनके निर्माता        | •••           | ६३   |
| ८—गुप्तको की भाषा ✓                                | •••           | 33   |
| ६—गुप्तनी की शैली 🕌                                | •••           | ⊏२   |
| १०-गुप्तनी का छुन्द-निर्वाचन 🗠 \cdots              | •••           | 55   |
| १९—गुतनी का स्फुट शिचात्मक काव्य 😷                 | ***           | દૃદ  |
| १२—गुप्तजी श्रीर कला 👉 · · ·                       | •••           | १८७  |
| ११—ेगुननी का गीति-कान्य                            | •••           | 98=  |
| रि४—गुप्त नी के काव्य में रहस्यवाद श्रथवा छायावाद  | ***.          | १२७  |
| १५ — गुप्तजी के तीन नाटक                           | ***;          | १३८  |
| १६—गुप्तजी का प्रवन्ध काव्य—रंग में भंग            |               | १४६  |
| १७— जयद्रथवध                                       | •••           | १५३  |
| १८—धाकेत के पूर्ववर्ची श्रन्य काव्य 🖖 🚉            | ***,          | १५८  |

#### [ ? ]

| विषय                                  |                            | वृह्य           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| १२साकेत [ महच्चरित्र की कल्पता        | - लंदनण ]                  | ••• १७५         |
| २०—साकेत में दशरथ                     | •••                        | ••• १८६         |
| २१— साकेत में उमिला                   | •••                        | 98=             |
| '२२—साकेत में श्रीसमचन्द्र स्त्रीर सी | ता ·••                     | ••• २२२         |
| २२ — साकेत में कैकेयी                 | •••                        | ••• २३३         |
| २४ — सकित में भरत                     | •••                        | ••• २३८         |
| •५—साकेत में हनूपान                   | •••                        | ••• २४२         |
| २६ — साकेत में प्रकृति वर्णन          |                            | *** 288         |
| २७—साकेत में ऋलंकार योजना             | · •••                      | ••• २४७         |
| २८—साकेत का महाकाव्यत्व स्त्रीर       | उसका संदेश                 | · • • 545       |
| २६—यशोधग्√                            | •••                        | *** २४ <b>८</b> |
| ३०—द्वापर                             | * * *                      | •••ं २६५        |
| त्रश—द्वापर का संदेश                  | •••                        | ••• ২৬%         |
| ३२—सद्धराज                            | ***                        | ••• २७८         |
| ३३—जगहें व                            | •••                        | ••• হ্দর্       |
| ३४—सिद्धराज के ग्रन्य चरित्र          | •••                        | 588             |
| ३५—नहुष काव्य                         | ***                        | 337             |
| ३६ —शची √                             | ***                        | ••• ३०२         |
| ३७—नद्भुष                             | ***                        | ••• ३०५         |
| ३५नहुष कःव्य का संदेश                 | *** *                      | · ••• 300       |
| दे६—हिन्दी साहित्य में गुप्तजी व      | हा स्थान <sup>∙√</sup> ∙ र | ं ३१२           |
| , -                                   |                            | -               |

# गुप्तजी की काव्य-धारा

#### गुप्तजी का जीवन-कार्य्य

जिन दिनों बाबू मैथिलीशरण ग्रुप्त का नाम मेरे कानों में पहले पहल पड़ा, मैं प्रयाग में आटवीं कहा में पढ़ता था। उस समय तक समे हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने का चस्का नहीं लगा था; यद्यपि उसका बीज-वपन मेरे एक सहपाठी मित्र की कृपा से हो रहा था। एक दिन संध्या समय, खेल के मैदान में, उन्होंने 'सरस्वती' में नव प्रकाशित गुप्तजों की एक कविता अवण-गोचर करायी। उसी चिरस्मरणीय दिन मैंने गुप्तजी के काव्य के प्रति एक अनिवारणीय आकर्षण का अनुमन किया। उसके बाद से मैं 'सरस्वती' का एक नियमित पाठक हो गया।

भारत भारती' के प्रकाशित होने के पहले उसके कतिएय मार्मिक स्थल श्री द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' में उद्धृत किये थे। अपने उक्त मित्र के अनुप्रह से में क्रमशः अपनी पाट्य पुस्तकों की अपेद्या पत्र-पत्रिकाओं का अधिक प्रेमी पाठक हो ही गया था। ऐसी अवस्था में इन अशों को प्रायः गाते रहता मेरा एक स्वभाव हो गया। आजमगढ़ पढ़ने पर यह साहित्यक रोग, ठहरने के मकान में सामने ही पुस्तकालय होने के कारण, श्रीर बढ़ चला। शीध्र ही 'मारत-भारती' प्रकाशित हो गयी और उसकी एक प्रति मैंने बी० पी० द्वारा मेंगायी। अब क्या था! रात दिन 'मारत-भारती' ही की पंक्तियों पर मेरा हदय लडू रहने लगा।

P

कविता की पॅिक्तियों में गुप्तजी के कवि-व्यक्तित्व की भालक पाकर उनके प्रति मेरा त्राक्ष्यण निरन्तर वृद्धिशील बना रहा।

एंट्रेन्स पास करने के बाद एफ॰ ए॰ में पढ़ने के लिए में प्रयाग फिर वापिस त्राया। यहीं-कायस्थ-पाठशाला कालेज में सुके प्रसिद्ध

अपन्यासकार श्रीवृत्दावनलाल वर्मा के छोटे भाई श्रीरामनाथ वर्मा मिले जिनके सत्सङ्घ के फल-स्वरूप, एक दिन जार्ज टाउन में, मैंने स्वर्गीय श्री

जिनके सत्सङ्घ के फल स्वरूप, एक दिन जाज टाउन में, मन स्वगाय आ बद्रीनाथ भट्ट के मेहमान के रूप में गुप्तजो के दर्शन का भी सीभाग्य प्राप्त किया। उनकी बुन्देलखंडी लाल पगड़ी वास्तव में मनोमोहक

थी। उनकी सरलता, नम्रता श्रीर सज्जन्ता का परिचय शीघ्र ही बातचीत तथा श्रम्य व्यवहारों से मिलने लगा ।

जब गुप्तजी कपड़े बदलकर बैठ गये, तो नौकर ने हुक्का लाकर उनके हाथ में रक्खा और वे उसे गुड़गुड़ाते हुए मेरी एक कविता सनने लगे; बीच-बीच में उनकी अमूल्य सम्मितियाँ प्राप्त करने में हुक्के

सुनन लगा, बाच बाच म उनका अनुस्ति उनका वाल किया है। से हुनन की छोर से मुक्ते कोई बाधा नहीं होती थी। महजी के विनोदशील स्वभाव से भी आनन्द का संचार हो रहा था। इतने दिनों के बाद खाज में यह नहीं कह सकता कि कमरे में विजली की रोशनी हो रही

का मुक्ते अवश्य ही स्मरण है—भट्टजी ने गुप्तजी से कहा था, चलो गुप्तजी, हम तुम कहीं भाग चलें । ईश्वरेच्छा, भट्टजी इस लोक से सदा के लिये भाग भी गये।

कई वर्ष हुए; मैंने अपने अन्ध महाकवि हरिग्रों वे का लेखन कार्य्य

थी या लालटेन की सहायता से मैंने कविता पढ़ी थी। किन्तु एक बात

श्रारम्भ रने पर सोचा कि वर्त्तमान काल के श्रन्य कृती ग्रन्यकारों की कृतियों का भी एक साधारण श्रध्ययन प्रस्तुत करने से सम्भवतः उन जुद्र मनोविकार ग्रस्त समालोचनाश्रों का वृद्ध घटे, ने श्राजकल श्रनुत्तरदायित्वपूर्ण लेखकों की लेखनी से प्रस्त होकर हिन्दी साहित्य क्लेवर को दूपित कर रही हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर प्रसद जी, रानाकर जी, गुप्त जी, ठाकुर गोवाल शरण सिंह

तथा श्री रामनरेश त्रिपाठी के दर्शन किये। रत्नाकरजी तथा अन्य कई उक्त सजनों ने तो तुरन्त ही मेरी प्रश्नमालिका का यथोचित उत्तर देकर अनुगृहीत किया। भाँसी-सम्मेलन में मैंने गुप्तजी का भी ध्यान इस स्रोर आकृष्ट किया और लौटते समय उनके निवास-स्थान पर भी मैं गया। किन्तु अद्धेय हरिग्रीघजी तथा उनके अनुगत दर्जनों युक्त कियों की आगत मण्डली की उपस्थित किवता-पाठ के अधिक अनुक्ल हो रही थी; उन्हीं दिनों 'साकेत' छपकर तैयार हो गया था और स्वभावतः उसके कितपय अंशों का रसास्वादन करने के लिए सभी अधीर हो रहे थे। ऐसी अवस्था में प्रस्तुत-स्वल्य समय के भीतर मेरे इस विषय के उपस्थित हो सकने का वहाँ कोई अवसर नहीं था।

गुप्तजी ने 'क्षाकेत' के जो अंश पढ़े, उनसे उपस्थित कविगण खूद्व प्रभावित हुए।

उस समय तक 'साकेत' प्रकाशित तो नहीं हुआ था, किन्तु आगत साहित्यिकों का सम्मान करने के लिए गुप्तजी ने उसकी थोड़ी सी प्रतियाँ माँगा कर समर्पित को । इन प्रतियों के लिए इतना अधिक आग्रह बढ़ा कि निश्चेष्ट वैठे रहनेवाले को उसे सहज ही प्राप्त करना सम्भव नहीं रह गया; क्योंकि, प्रतियों की संख्या आवश्यकता से एक न्यून थी। इस न्यूनता ने आकर मेरे ही सिर पर आकम्मण किया; क्योंकि, सम्पूण मणडली में मैं ही सबसे अधिक प्रत्यन श्रात्व था। फलतः मुक्ते छोड़ कर शेष सभी के हाथ 'साकेत' की एक प्रति ल्यूगी। मुक्ते अपनी असफलता पर कोई खेद नहीं था; क्योंकि, मैं उसके लिए पहले से तैयार था। किन्तु जानू शियारामशरण इस त्रृष्टि को कब सहन कर सकते थे? प्रयाग पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद उनके प्रत्यन से 'साकेत' की एक प्रति डाल पर से गिरने वाले पके हुए फल की तरह अनायास ही मेरे करतल गत हो गयी।

ξ

श्रावश्यकता नहीं है । श्रावश्यकता है विवेचनापूर्ण श्रालोचनात्रों की ! ····· परन्तु हिन्दी से विद्वानों में ग्रामी संरत्त्वण का भाव बना हुन्ना है, उन्हें ग्रव यह भाव छोड़ कर विवेचना करनी चाहिए। तभी हिन्दी साहित्य में लोकपत बन सकेगा । छोटे हों या बड़े, उदीयमान हों या लब्ध-प्रतिष्ठ, लेखकों की सभी रचनाओं की परीचा के लिए एक ही कसौटी होनी चाहिए । तभो हिन्दी में साहित्य की मर्घ्यादा स्थानित होगी ख्रीर तव यह सम्भव न होगा कि जिसे एक विद्वान सर्वोत्कृष्ट कहें उसे दूसरा निम्न श्रेणी का सममे, जिसे एक मौलिक कहे उसे अन्य मौलिकता से सर्वथा शून्य समके।"

निस्सन्देह, हममें मत-वैपरीत्य तब तक बना रहेगा जब तक हमारी मानवी प्रकृति के संगठन में कोई विशेष स्रन्तर नहीं उपिध्यत होता । किन्तु फिर भी प्रत्येक मत-वैपरीत्य के लिए सिद्धान्तों का श्राधार तो चाहिए ही। उदाहरण के लिए 'हिन्दी की सौ श्रेष्ठ पुस्तकें' शीर्पक लेख के लेखक का काव्य-पुस्तकों में से 'साकेत' का वहिष्कार करते समय अपनी रुचि ही को प्रधानता न देकर किसी विशेष तर्क सङ्गत कारण का भी उल्लेख करना चाहिए था । किसी नियम, किसी सिद्धान्त के ग्रामान में रुचि मात्र की दुहाई देने का कोई मूल्य नहीं।

देखिए, केवल व्यक्तिगत रुचि ही को महत्व देनेवाली समालोचना शैली के सम्बन्ध में एक विदेशी लेखक डा॰ सुपेरियो मात्यां एम० ए॰, धी॰ एच॰ डी॰ क्या कहते हैं:-

''साहित्यिक जगत् में बहुत सोच-समभक्तर बात कहनी होती है, विचार कर मुँह खोलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत कलह से कोई रुम्बन्य नहीं है। हमारे विचार साहित्यिक जगत् में ग्राकर सम्पूर्ण संसार की वस्तु हो बाते हैं ग्रीर हमारा व्यक्तित्व ग्रलग हो जाता है। वहाँ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि अमुक ग्रन्थ मुक्ते अच्छा नहीं लगता अथवा अमुक अन्य मुक्ते अच्छा लगता है। व्यक्तिगत रूप से ग्राप सड़ी से सड़ी पुस्तक को सबसे ग्रन्छी ग्रीरहैसब से श्रच्छी को श्रात्यन्त भ्रष्ट समभ सकते हैं; यह श्रापकी हच्छा है; किन्तु जब श्राप कागज, कलम, दावात लेकर किसी ग्रन्थ का गुण-दोष-विचेचन करने बैठे, तब श्राप एक बड़े उत्तरदायित्व का काम कर रहे हैं। कागज का स्पर्श करने के पहले, दावात का दकना खोलने से पहले श्रीर कलप हाथ में लेने के पहले श्राप को श्रपना हृद्य टटोलना चाहिए कि श्राप स्वयं कितने गहरे पानी में हैं।"

यह सच है कि वर्ष मान समय में हिन्दी साहित्य चेंत्र में लोकमत का अभाव है। 'जिसकी लाठी उसकी मेंस' की कहावत में शिक्त की महत्ता वर्णित है; किन्तु इससे भी अधिक सच यह है कि हिन्दी-साहित्य के मैदान में मेंस उसी की है जो अधिक से अधिक लोगों के पास जाकर वोट अपने पत्त में कर सके। हाल ही में अनेक लेखकों ने अपनी लोकोत्तर वशीकरण कला का जैसा परिचय दिया और अनेक विद्वानों ने जिस प्रकार उनके प्रति आत्म-समयंग्य करके अपनी सिद्धान्त-हीनता को उदाहृत कर दिखाया है, उसकी स्मृति अभा लोगों के हृद्य में ताजी ही होगी। अस्तु।

श्रनेक वर्ष हुए, मुजफ्तरपुर सम्मेलन के समापित पद के लिए स्वर्गीय, पद्मिष्ट शर्मा का निर्वाचन हुआ था। उस समय विशाल मारत समादक ने साहित्य लेंत्र में शासन करने के लिए एक डिक्टेटर की आवश्यकता घोषित की थी। इः वर्षों बाद उन्होंने अपनी इस घोषणा को वापिस लें लिया। घोषणा वापिस लेंने में भी उन्होंने लगभग उत्तना ही उत्साह प्रदर्षित किया जितना घोषणा करने में। वास्तव में, जीवन के प्रत्येक लें व में, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता रहती है हो सत्य के प्रगतिशील स्वरूप का दर्शन करने तथा औरों को भी उसकी ओर उन्मुख करने में समर्थ हो। पं० पद्मिष्ट शर्मा एवः श्रेष्ठ समालोचक थे; सहानुभूति, न्यायप्रियता की उनमें कमी नहीं थी। फिर भी उनकी शिक्तयों की एक सीमा थी और वर्ष्तमान हिन्दी साहित्य के विस्तृत लें व में उनका दृष्टिकोण सर्वदेशीय नहीं हो। सकता था। इसी

कारण अब उनसे उचित से अधिक की आशा, और असंयत ढंग से अयथार्थ की घोषणा की गयी, तब यह निश्चित था कि उसमें निहित सत्य अंश की विजय के साथ ही साथ अयथार्थ अंश का हनन हो जाय। आगे चलकर वही हुआ; 'विशाल भारत' के प्रचार-पट्ट सम्पादक को अपने मन में ही क्रान्तिकारी परिवर्त्तन करना पड़ा।

वास्तव में उक्त समादक के दोनों मतों के मध्य में ही सत्य का अश उपस्थित है! ऐसे व्यक्तियों की हमें आवश्यकता तो है, किन्तु उतनी ही मात्रा में उन्हें सफलता मिलेगी जितनी उनमें शिक्त है। इस सम्बन्ध में हमारे दो कर्च व्य हैं। ११) अपने कार्य्य-कर्जाओं की शिक्त के सम्बन्ध में यथार्थ राय कायम करना; (२) अयथार्थ राय कायम करने पर यदि यथावांछित परिणाम न दिखायी पड़े तो अत्यधिक निराशा में यह न कह बैठना कि साहित्य-चेत्र में नेता की आवश्यकता ही नहीं है। आधुनिक काल में केवल समालोचना के द्वारा द्विवेदी जी से अधिक किसी ने यश नहीं अजन किया है, किन्तु सन् १६२६ अथवा सन् ११४० ई० में भी वे कार्य चेत्र में प्रवेश करके उतनी ही कृतार्थता प्राप्त कर सकते जितनी सन् १६०५ और सन् १६२० के बीच में कर सके, इसमें सन्देह है।

को हो, साहित्य को न में सहानुभूति, सुरुचि श्रीर विष्पत्तता से सम्पन्न व्यक्ति द्वारा शासित होने की हमें श्रत्यन्त श्रिषक श्रावश्यकता है। कृषि के श्रभाव में वास-पात श्राप ही श्राप जमने लगता है, इसी तरह उपयुक्त कार्यकर्ता श्रों के श्रभाव में निन्द्य पथानुगामी कार्य-कर्ता श्राप ही श्राप उत्पन्न हो जाते हैं। यह स्थित कितनी विगह चुकी है, इसका परिचय पाठ हों को एक चिद्धी से लगेगा, जिसे में यहाँ उद्धृत करूँगा। इसे किसी एक बृद्ध सजनक्ष ने 'सरस्वती'-सम्पादक के पास मेजा था श्रीर उन सम्पादक महाशय ने इसे श्रपने पन्न में प्रकाशित कर दिया था:—

<sup>😤</sup> अम्भवतः स्वयं श्राचार्य्यं द्विवेदी जी

"तुम्हारी चिट्ठी मिली। वर्त्त मान साहित्यिक रुचि के सम्बन्ध में क्या लिखूँ। त्राजकल लेखकों का रंग-ढंग कुछ श्रौर ही तरह का है। मेरे समय में यह बात नहीं थी। श्रिधकांश लेखक समय श्रौर सदाचार का ध्यान रखते थे, परन्तु श्रव वह बात कहाँ!

''आजकल के उदीयमान लेखक तो साहित्य की चर्चा न करके साहित्य-चेत्र में काम करने वालों की चर्चा करना ही साहित्यिक कार्य समभाने लगे हैं। वे जब साहित्य-चर्चा में त्राते हैं तब या तो पुराने साहित्यकारों की फजीहत करते या वर्त्त मान समय के साहित्यक चेत्र में काम करने वालों की खबर लेते हैं। उनकी इस समय ऐसी ही साहित्यिक सुरुचि दिखाई देती है। तुम्हारे नगर के एक साप्ताहिक ने तो इस कार्य का ठेका सा ले लिया है। सम्पादक श्रीर लेखकों का उसमें खून उपहास किया जाता है। कहते हैं, इस पत्र की बड़ी खपत है। तब तो यही जान पड़ता है कि लोग निन्दा-पूरक लेख लिखना श्रीर पद्ना बहुत पसन्द करते हैं। मेरे समय में नवयुवक लेखकों की भी ऐसी ही रुचि थी या नहीं, इसका ज्ञान मुक्ते नहीं। ऐसे लेख भी मुक्ते इधर ही देखने में आये हैं। इन लेखों में बड़े से बड़े हिन्दी-लेखक का उपहास किया जाता है, उनकी कमजोरियाँ बता कर उसको विद्रुप किया जाता है, सड़ी से सड़ी बात को आधार मान कर उसके रूप-रेखा की, उसके रहन-सहन की तसबीर बड़ी साफ-सुथरी भाषा में खींची जाती है। ग्रीर यह सब हमारे वे नवयुवक करते हैं जिनसे मातु-भाषा के भविष्य में हित की स्राशा है। इनकी इस प्रकार की रुचि की याद त्राते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पत्र की 'चरित्र-चर्चा के जो कटिंग तुमने मेरे पास भेजे हैं उन्हें, मालूम होता है, तुमने ध्यान देकर नंहीं पढ़ा है। उसकी ब्राइ में 'तुमको जो भीतरी मार दी गयी है उसे वर्त्तमान साहित्यक सुरुचि का एक. बढ़िया नमूना समभो । उसी पत्र के हाल के एक ग्रांक में, तुम्हारे सम्बन्ध में, जो स्थानीय मिश्री' घोली गयी है, उसे युक्त साहित्यकों के साहित्यक

सदाचार का उत्कृष्ट उदाहरण मानो ! माई, यह क्रांति का युग है ! श्रीर कान्ति के समय में ऐनी ही वार्ते शोभाजनक मानी जाती हैं। क्रान्ति-काल का शील-सदाचार ही अपना अलग होता है। श्रीर क्रान्ति के उपारक ग्रपने नवयवक लेखकों की इस प्रकार की काक वृत्ति को च्मा कर एकते हैं। मैं पुराने युग का हूँ; मैं तो यही कहूँगा कि ये समय और सदाचार की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें उन्हीं का ऋहित है, क्योंकि वे ग्रपनी साहित्यिक प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे हैं।"

वाव मैथिलीशरण गुप्त ने उपन्यासकारों की सुरिच की भारत

भारती' में इस प्रकार आलोचना की है:-

''है श्रीर श्रीपन्यासिकों का एक नूतन दल यहाँ। फैला रहा है जो निरन्तर श्रीर भी हलचल यहाँ। दौरातम्य ही अत्र लोक किच पर हो रहा है सब कहीं। हा स्वार्थ ! तेरी जय !! ब्रारे त् क्या करा सकता नहीं !"

भ्राश्चर्य है कि हिन्दी संसार में वर्तमान पत्रकारों द्वारा निस चिन्ताजनक कुरुचि का प्रधार हो रहा है; उसने उनका ध्यान श्राकुष्ट नहीं किया ! 'मारत-भारती' के नवोन संस्कारण में यह विषय भी -छुटना न चाहिये l

फिर भी कुरुचि के वर्त्तभान प्रवाह को देखकर निराश होने की त्रावश्यकता नहीं: बिस कमाज में त्रादर्श-गत जागरुकता का प्रभाव हो जाता है, सद्भ्य सत्य के स्वरूप को हृदयंगम करने की शक्ति नहीं रह जाती, ग्रालस्य ग्रीर ग्रकमेंएयता जीवन की प्रगति को विराम दे देती है वहाँ कुरुचि उसी प्रकार बदती है जिस प्रकार साफ न किये जाने वाले घर में गन्दगी श्रीर खाली पड़ी जमी। में घास। समाज में कुरुचि के निवारण के लिए ऐसे श्रादर्श प्रस्तुत किये जाने चाहिए जिनमें ग्रात्मर्जालेदान का सन्देश विद्यमान हो: इसी प्रकार साहित्य में भी ऐसे ही श्राद्शों की अवतारणा की श्रावस्यकता है।

की दृद्धि के लिए शास को काट निकालने की भी आवश्यकता

होती है, हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि कुरुचि प्रतिष्ठा के आवरण को भार कर अनुरंभित न हो जाय । अपने इस प्रयत्न में हमारा आक्रमण कुरुचि पर होना चाहिए, न कि कुरुचिपूर्ण व्यक्तियों के चरित्र पर । साधु समालोचना का यही आदर्श समाज का कल्याण कर सकता है।

एक वर्त्त मान हिन्दी लेखक का निम्न-लिखित कथन सर्वथा सत्य है:---

'साहित्य के विकास में समालोचना का स्थान बहुत ऊँचा है। साहित्य सामाजिक मुकुर है। इसमें समाज की भाव-धारा प्रतिफलित होती है। ग्रातप्व साहित्य के विना किसी उन्नति-कामी जाति का काम नहीं चल सकता। साहित्य को भली-माँति जाग्रत करने के लिए समालोचना ग्रापरिहाय है। समालोचना रचनाओं के गुए दोधों को दिखाती है, उनको विशुद्ध मुन्दरता देने का पथ-निर्देष करती है, ग्राच्छे प्रस्तावों के द्वारा उनको श्रग्रगति स्चित करती है, विश्लेषण श्रौर ग्राभिमत के प्रकाश द्वारा ग्राच्छी रचनाओं को सजीव कर देती है।"

इस लेखक की निम्न-लिखित पंक्तियाँ भी उक्त पंक्तियों ही की तरह निर्विचाद हैं—

''समालोचक होना श्रायन्त कठिक है। समालोचक वही हो सकता है जिसके भाव श्रोर हिट में समता श्रा गयी हो, जो रस श्रोर भाव को सर्वथा श्रपना चुका हो—जो रस श्रोर भाव के उस केन्द्र पर पहुँच गया हो जहाँ से सब रस एक से श्रानन्दप्रद दिखने लगें, श्रथीत् जो साहित्य चेत्र में उस पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुका हो कि उसमें द्वेष का लेश न रहे। केन्द्र कहते भी उसी स्थान को हैं जहाँ से परिधि का प्रत्येक विन्दु समान श्रन्तर पर हो। श्रस्तु। मित्र एवं शत्रु को सम हिट से देखने वाले बहुत कम हैं। श्रात कि हो या श्रालोचक, यदि वह समता के उस केन्द्र पर पहुँचने की चेष्टा भी करता रहे तो उसकी श्रुटियाँ चम्य होती हैं। जो 'मुक्त जैसा दूसरा नहीं', के सिद्धान्त पर

यदि हम सत्य के उपासक हों तो हमें दो रूप घारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्व और पर का भरगड़ा राजनीति में भले ही कोई आवश्यकता नहीं। स्व और पर का भरगड़ा राजनीति में भले ही उठाया जा सके, किन्तु शुद्ध साहित्यिक कृति में हमें अपने पाठक उठाया जा सके, किन्तु शुद्ध साहित्यक कृति में हमें अपने परिस लन्दन को—वह प्रयाग और काशो का निवासी हो अथवा पेरिस लन्दन को—अपने से भिन्न न समभना चाहिए। अँगरेजों की प्रोपैगैयडा का निति को अपनाकर यदि हमने अपने साहित्य चित्र में संकीण स्वदेशी की नीति का अनुसरण किया, तो जितने अंश में हमारे काय्य में भिन्या नीति का अनुसरण किया, तो जितने अंश में हमारे काय्य में शिव्या और कृतिम तत्वों का समावेश होगा उतने अंशों में वह हमारे लिये

ग्रनेक पत्रकारों के सहयोग से जो प्रसाद श्रद्धेय हरिश्रीघ जी घातक होगा। को बृढावस्था में प्राप्त हुआ है वह 'उद्भट' आदि समालोचकों की कृपा से वावू मैथिलीशरण गुप्त को युवाकाल ही में उपलब्ध हो चुका। गुप्तकी के लिए यह ऋच्छा ही हुआ; क्योंकि तरुण वय में प्रहार सहन की शक्ति भी अधिक रहती है; यद्यपि कोघ के कारण हिगरता के हाथ से निकल जाने की श्रशंका भी बनी रहती है। सन्तोष की शत है कि गुप्तजी ने समालोचना स्रों के दूषित श्रीर कड़ श्चंशों से भी प्रायः श्रप्रभावित रह जाने का श्रपना श्रभ्य स बना लिया है, ग्रीर उन्हें ग्रपनी मौत ग्राप मश्ने के लिए कालदेव के हवाले करके, तथा निर्पेच भाव से श्रपना काम ज्यों का त्यों ही नहीं, दुगुने, तिगुने उत्साह से करते रह कर अपने गौरव की वृद्धि की है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रायः श्रर्द सत्ये ही पर श्राश्रित रहने वाली ग्रालोचनात्रों ने उनके सम्बन्ध में हिन्दी संसार में बहुत ग्राधिक गलत-फहमी फैला दी है, जो योड़े समय से कम तो हुई है, किन्तु विलकुल मिटी नहीं । जिस समाज में लोकमत का ग्रमाव होता है, उसमें मेड़ियाधसान की प्रवृत्ति ही ऋधिक देखी जाती है। इसका स्वामानिक परिणाम यह है कि उनके सम्यन्य में दो मत एक दूसरे के उतने ही ं हो गये 🕻 नितने विरोधी छत्तील के तीन ग्रीर छः होते 🥫 — एक मत यह है कि गुप्तनी एक श्रेष्ठ किन हैं, दूसरा मत यह है कि ने किन ही नहीं हैं, केनल तुकनंदी करते हैं। ग्रस्तु।

इस प्रन्थ को लिखने का निश्चय प्रकट करने के बाद मैंने श्रङ्ग-रेजी कालेज के एक अध्यापक महोदय से गुप्तजी के काव्य की चर्चा की श्रौर उसके सम्बन्ध में उनके विचार जानने चाहे। उन्होंने मुक्ते नो कुछ वतलाया उसे प्रकाशित करने के सम्बन्ध में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि उस ग्रवस्था में कुछ श्रीर सोच-विचार की त्रावश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में मैं उसे यहाँ पाठकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए तो स्वतन्त्र नहीं हूँ; किन्तु उनसे पूछे विना भी उनके मत का एक श्रंश यहाँ लिख देने में मुक्ते कोई होनि नहीं दीख पड़ती। उन्होंने कहा, हिन्दी के किसी भी किव का खंड़ी बोली पर उतना श्रधिकार नहीं है जितना गुप्तजी का उस पर है: गुप्तजी ने प्वड़ी बोली को परिमार्जित स्त्रीर परिष्कृत करने में विशेष श्रम किया है; उनकी भाषा में स्वभाविकता अधिक है। इस विषय में दो मत हो सकते हैं। जीवित कवियों की तुलना कर के कोई निष्कर्ष निकालना समालोचना का सबसे ऋषिक ऋषिय ऋंश है; साथ ही उसके लिए यह उपयुक्त स्थान भी नहीं । किन्तु, आशा है, इस विषय में दो मत नहीं हो सकेंगे कि गुप्तजी ने हिन्दू संस्कृति की रचा श्रीर हिन्दू समाज के उद्बोधन की दिशा में विशेष परिश्रम किया है। वर्तमान हिन्दी कवियों में उनको छोड़ कर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हिन्दू समाज को जगाने का प्रयास करते हुए पूर्णरूप से राष्ट्रीयता के प्रवाह की सङ्गति निभायी हो।

भारतवर्ष में आर्यमनोवृत्ति प्रधात आदर्श समाज का जो चित्र गुप्त जी ने अपनी कृतियों में आंकिन करने की चेष्टा की है वह अनेक साधनों द्वारा सम्पन्न हुआ है। स्फुट पद्यों वाली उनकी रचनाएँ — 'पद्य-प्रदंध' 'भारत-भारती' 'पत्रावली', 'वैतालिक', 'स्वदेश संगीत' 'हिन्दू' आदि, हैं; इन सभी में स्वदेश-प्रेम का भाव भरा हुआ है; जन्म भूमि के रूप चिन्तन से प्रस्फुटित होने वाला ग्रह्मदः उसमें जन्म लेकर उस पर अपने प्राण निञ्जावर करने वाले महापुरुषों का गौरव वर्णन, उसकी संस्कृत की रहा के लिए उद्बोधन का एक सुसंगठित निवंध इनमें दर्शनाय है । 'चन्द्रहास' तिजोत्तमा श्रीर ग्रानघ त्रादि नाटकों में राजा-प्रजा का प्राकृतिक सम्बन्ध, समाज में फूट का विषम परिगाम तथा समाज के ग्रनन्य ग्रहिंसात्मक सेवक के कष्ट सहन का सत्प्रभाव पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है। 'स्नानघ' नाटक में मघ फी चरित्र स्टिंग्ट विशेष उल्लेख योग है। 'चन्द्रहास' श्रीर तिलो त्तमा में गुप्तजी ने पौराणिक वस्तु राचना का त्रप्राध्रय लिया है। किन्तु 'ग्रनघ' में ग्रंकित किया गया समाज तो हमारे वत्त मान भारती जीवन का प्रतिविम्न मात्र है त्र्रीर उसका नायक मघ गाँधीवाद के तत्वों से अनुप्राचित किया गया है। 'रंग में भंग' 'जयद्रय वघ' 'शकुन्तला' 'पंचवटी' 'सेरन्ध्री' 'वक्षपंहार' 'वनवैभव' 'किसान' 'विकट भट' 'गुरु कुल, अरेर 'साकेत, नहुष और विद्राज आदि गुप्तजी के प्रवन्ध काव्य हैं। इतमें से 'रंग में भंग,' 'किशान,' 'विकटमट' और 'गुरुकुल,' आदि की वस्तुरचना भिन्न भिन्न पथ से देश के जीवन से हमें परिचित कराती है; 'रंग में भग' उद्धत चित्रयत्व ग्रीर उक्तुष्ट देशभित को परिचायिका एक छोटी सी कहानो है, 'विकटमट' में भी सरदारों श्रीर कुमारों श्रादि के जो चित्र अंकित किये गये हैं उनमें आतम सम्मान का भाव कूट-कृटकर भरा गया है: 'किसान' में गुप्तजी ने हमारे ग्रामीगा किसानों का देन्यमय जीवन श्रात्यन्त करुण रूप में उपस्थित किया है। 'साकेत' में इन सब में छिरकी हुई विचार ग्रीर भाव श्रेणी सुसंगठित रूप से एकत्र होकर विकास प्राप्त करती है।

किन्तु गुप्तजी ने केवल आदर्श समाज का चित्र ही नहीं उपस्थित किया है; उन्होंने मानव व्यक्तित्व की उस वेदना की भी व्यक्त करने का प्रयास किया है जो उसका अनन्त व्यक्तित्व के साथ संयोग स्थापित है। 'भारत-भारती' के प्रकाशित होने के बाद किन की प्रवृत्ति

क्रमशः इस स्रोर उन्मुख होती है स्रोर हिन्दी के कतिपय नवीन कवियों की उस काव्य-धारा के साथ संगम करती है जिसमें हृदय की भावनाओं को भाषा-संगीत प्रदान करने की बहुत श्रिषक उत्सुकता दिखायी पड़ रही है । लेकिन गुतनी के ज्ञातम-निवेदन में एक विशेषता है। उनका कवित्त-निर्फर नारी-प्रेम श्रीर वियोग के पर्वत से प्रस्त नहीं हुआ है; वह जो कुछ भी है, उस सौन्दय्य की चट्टान से टकरा कर प्रवाहित हुआ है जो वर्हिमुखी होकर मानव-कल्याग्य-साधन में, तथा अन्तर्मुखी होकर हमारी भारतीय संस्कृत की सम्पत्ति स्वरूपा भिक्त के रूप में प्रगट होता है । ग्राजकल जो श्रनेक सज्जन छायावादी कि कहे जाते हैं. वे साकार रूप में नारी की उपासना भले ही कर लें, किन्तु अवतार-वाद को मान कर इश्वर की उपासना की उन्होंने तिलाञ्जलि दे दी है। तुलसीदास भले ही रामचन्द्र को परम सत्य की मानव मूर्ति के रूप में श्रंकित करें; सूरदास भले ही श्रीकृष्ण को उच पद पर श्रारूढ़ कर के काव्य के चीरा पदों द्वारा उन्हें ग्रहरा करने की चेश्टा करें, किन्तु वर्त्त-मान गीति काव्य के रिक्क अनेक नव कवियों ने राम और कुष्ण से नमस्कार कर लिया है। इस दृष्टि से आधुनिक कवियों में गुप्तजी की एक पृथक् विशेषता है; उन्होंने श्रीरामचन्द्र को अवतार-रूप में प्रहरा किया है ज्ञीर उसी प्रकार उन्हें परम प्रभु माना है, जिस प्रकार अन्य भक्तगण मानते ग्राये हैं।

श्रागे के पृष्ठों में गुप्तजी के कान्य का एक श्रध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायगा।

#### २--गुप्तजी को रचनात्रों की पवृत्तियाँ

जैसा कि संकेत किया जा चुका है, हिन्दी के वर्च मान कवियों में बाबू मैथिलीशरएा गुप्त का एक विशेष स्थान है। लगभग तीस वर्षों तक हिन्दी-साहित्य की सेवा में रत रहकर उन्होंने जो कृतियाँ हिन्दी पाठकों को मेंट की है, उनके कारण वे उन्हें चिरकाल तक स्मरण रक्खेंगे। इन कृतियों के आधार पर गुफ्जों की विचार-धारा और कवित्व-शिक्त का हम अध्ययन कर सकते हैं।

गुप्तजी के प्रंथों में जिन विषयों की त्रीर उनकी प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है, उनका सम्बन्ध अधिकांश में मानव-समाज से है, इसकी भी चर्चा की जा चुकी है, किन ने बहुत ही थोड़ी कितिताए इस ढंग की लिखी हैं, जिनमें उसने केवल अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने की चेच्टा की हो। अनेक कियों को निरश प्रेम अथवा वियोगी प्रेम से काव्य प्रेरणा मिलती है। कितनों ही को ईश्वर-प्रेम से प्रेरणा मिलती है। गुप्त जी की काव्य-प्रेरणा का स्त्र इन सब से मिल है। उन्हें मानव-समाज के वर्ग विशेष से विशेष सहानुभूति है, विशेष प्रेम है। उसी के दैन्य ने उनके हृदय में करणा का सञ्चार कर के उनकी काव्य-कला की सेवाओं का नियोजन किया है; इसकी ओर भी इशारा किया जा चुका है। इस कथन को अधिक स्पष्ट करने के लिए उक्त ग्रंथों में समाविष्ट विषय की एक संचित्त चर्चा कर लेना आवश्यक है।

'रंग में मंग' में किव ने अपने नायक गेनोली नरेश लालिंह की विचित्र अपमान-भावना और उसके फल-स्वरूप उत्पन्न शोकजनक काएड की श्रोर हमारा ध्यान श्राकुष्ट किया है । हमारे देश में माना-पमान के अतिरंजित-दाष्टकोण ने कितने धरों और नगरों की वरवादी कर दी है, इसके कथन की आवश्यकता नहीं। 'रंग में मंग' हमारे इसी दोष की ओर लच्च करता है, जिसके कारण हमने बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ सहन की हैं।

'भारत भारती,' 'हिन्दू,' 'गुरुकुल,' 'शांक और वैतालिक' तो स्पष्ट रूप से हिन्दू समाज के उद्वोधनायं लिखे गये हैं। 'जयद्रथन्नध' में भी श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रति उपदेश के न्याज में हरी कार्य की साधना की गयी है। 'बिकट भट' नामक छोटी सी रचना में एक बालवीर का चरित्र स्रांकित किया गया है।

'श्रनघ' में 'मघ' नामक एक समाज-सेवक का लोकोत्तर चरित्र वर्णित है। 'साकेत' के नायक लद्मणा भी समाज-सेवक श्रीरामचन्द्र के जीवन की श्रलौकिकता से श्राकर्णित होकर उनकी परिचर्या में रत-तपस्वी की भांति तप करते दिखलाये गये हैं। श्रीरामचन्द्र की खाकार मूर्ति हटाकर समाज-सेवा के निराकार श्रादश के रूप उन्हें ग्रहण करने पर दूसरे शब्दों में वह कहा जा सकता है कि लद्दमणा को उक्त श्रादश का श्रनुचर बनाकर इस काव्य में समाज-सेवा के महत्व की ही प्रतिष्ठा की गयी है। समाज-सेवा पर किव ने कितना जोर दिया है, यह साधु-करन भरत के उन शब्दों से प्रकट होता है जो उन्होंने शत्र इन से श्रपनी साधुता को निन्दनीय ठहराते हुए कहे हैं। उन्हें पाठक किव ही की वाणी में श्रवण कर लें:—

> "लोग भरत का नाम त्र्यान कैसे लेते हैं ? त्र्यार्थ, नाम के पूर्व साधु-पद वे देते हैं ।

x · x ×

भारत लद्दमी पड़ी राज्यसों के बन्धन में । सिन्धु-पार वह विलख रही है व्याकुल मन में । वैठा हूँ में भएड साधुता धारण कर के । अपने मिथ्या भरत नाम को नाम न धर के । कजुपित कैसे शुद्ध सलिल को आज करूँ में । अनुज, सुक्ते रिपु-रक्त चाहिए डूब मरूँ में । मेटूँ अपने जड़ीभूत जीवन की लज्जा । उटो इसी च्या शहर करो सेना को सज्जा !?

गुरुवशिष्ट ने भी समाज-सेश ही की ग्राश 'सकेत' में श्रोराम चन्द्र को दी हैं:— "देवकार्य हो श्रीर डिदत श्रादश हो । उचित नहीं फिर मुफे कि चोभ स्पर्श हो । मुनि-रच्चक सम करो विजिन में वास तुम । मेटो तप के विश्व श्रीर सन त्रास तुम । हरो भूमि का भार भाग्य से लम्य तुम । करो श्रार्य्य सम वन्यचरों को सभ्य तुम ।"

स्ययं रामचन्द्र जी की वासी द्वारा कि ने ऋपना समाज-सेवा सम्बन्धी भाव व्यक्त किया है:—

> 'बहु जर्न बन में हैं बने ऋत् वानर से। . में दूँगा श्रव श्रार्यत्व उन्हें निज कर से। चल दग्डक वन में शीव निवात करूँगा। निज तपोघनों के विश विशेष हरूँगा । उच्चारित होती चले वेद की वागी । गूँ जे गिरि-कानन-सिन्धु-पार कल्याणी । श्रम्बर में पावन होम धूम घहरावे । वसुधा का हरा, दुक्ल भरा लहरावे । तत्वों का चिंतन करे स्वस्य हो ज्ञानी । निर्विष्ठ ध्यान में निरत रहें सब ध्यानी। श्राहुतियां पड़ती रहें श्राग्न में क्रम से । उस तपत्त्याग की विजय चृद्धि हो इम से। मुनियों को दिल्ला देश आज दुर्गम है। वर्वर कौ एप गण यहाँ उन्न यम सम है। वह मौतिक मद से मत्त यथेच्छाचारी । मेटूँगा उसकी कुर्गात कुमति में सारी ।"

'यशोषरा' में गौतमञ्जद के शब्दों में भी कवि ने उक्त समाल-सेवा के श्रादर्श की घोषणा है:— ंहे त्रोक ! न कर त् रोक टोक । पथ देव रहा है त्रात्तं लोक । मेदूँ मैं उसका दुःख-शोक । बस लच्च यही मेरा ललाम । त्रो च्लामंगुर भव राम ! राम !

× × × × × · 'तव जन्मभूमि तेरा महत्व। श्रुव मैं ले श्राऊँ श्रमर तत्व। यदि पा न सके त् सत्य-तत्व।

तो सत्य कहाँ भ्रम श्रीर भ्राम । श्रो च्याभंगुर भव, राम ! राम !

इन पंक्तियों के पढ़ने से गुप्तजी के लच्य के सम्बंध में कोई सन्देह नहीं रह जाता। किन्तु, यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ—गुप्तजी न तो उस विश्व-प्रेम के समर्थक हैं जो अपने पड़ोसी की भोपड़ी से निकलने वाले आर्त्तनाद की ओर से कानों को मूँ द लेता है, और न उस राष्ट्रीयता के हिमायती हैं जिसका आश्रय लेकर मुसोलिनी ने हाल ही में अवीसीनिया को स्वाधीनता चंचित किया है; जिस आलोक को लेकर को रानचन्द्र द्राडक बन की ओर बढ़े; वह उस सम्यता के प्रकाश से भिन्न हैं जिसका कपटपूर्ण वितरण करने के लिए इटली ने राक्सी नर-संहारक कम्म किये हैं। निस्सन्देह गुप्तजी की समाज सेवा अन्ततो पत्वा एक परिमित राष्ट्रीयता ही के रूप में प्रगट हुई है, किन्तु उनकी यह राष्ट्रीयता वर्त्त मान भारतीय राष्ट्रीयता अथवा विश्व-प्रेम की विरोधिनी नहीं है।

जो हो, इसमें कोई सन्देह नहीं की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का भाव ही गुप्तजी के काव्य का मूल प्रेरक है; उनकी समस्त रचनाएँ उससे ही छोत-प्रोत हैं। इस भाव के वशीभूत होकर ही उन्होंने ऐसी कृतियों का भी निम्मीण किया है, जिनमें काव्य मम्मज्ञों ने कवित्व के अभाव की शिकायत की है। कवि पर इस शिकायत का प्रभाव पड़ना

स्वाभाविक था श्रीर भारभारती के प्रसायन के बाद गुप्तजी ने कुछ ऐसं काव्यों के निम्मीं सा की स्रोर ध्यान दिया जिनमें उनके प्रिय विषय समाज सेवा का समावेश तो हुआ ही, साथ ही कला-पत् की भी समु-· चिन सन्तुष्टि हुई। 'साकेत' और 'यशोधरा' गुप्तजी के एसे ही ग्रंथ हैं। • 'मं कार' गुप्तजी का एक ऐसा अंथ है जिसमें उनके ईश्वरपरक गीतों का संग्रह किया गया है। इस प्रकार संत्रेप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने श्रनेक दिशास्त्रों में काव्य-प्रयत्न किया है। ऐसी स्रवस्था में यह प्रश्न उठता है कि गुप्तनी के काव्य का ठीक ठीक मूल्य आँकने के लिए उनकी यथार्थ समीज्ञा करने के लिए हम किस पथ का अनुसरण करें ? यह स्वष्ट है कि ऊपर जिन प्रवृत्तियों की श्रोर संकेत किया गया है उन्हीं के ग्राधार पर हम अपने पथ का ग्रानुसंघान कर सकते हैं; श्राथात् समाज-सेवा के जिस त्रादर्श की घोषणा गुप्तजी की प्रायः प्रत्येक रचना में मिलती है, उनमें किननी कल्पना और कितनी अनुभूति का समावेश हो सकता है, इनका हमें पता लगाना चाहिए; गुप्तजी ने अपनी अभि-व्यक्ति में कितने कवित्व का परिचय दिया है, इसे भी हमें देखना चाहिए; तथा जिन रचनात्रों में उन्होंने कजा की ख्रोर प्रवृत्ति दिखलायी है उन्हें हमें कला की कसौटी पर कसना चाहिए।

## ३-सामाजिक श्रोर साहित्यिक प्रवृत्तियों की घनिष्टतो

पिछले निवन्ध के ज्ञन्त में मैंने गुप्तजी के काव्य के ज्ञध्ययन के लिये जिस मार्ग का निर्देश किया है, उसका पहला पड़ाव है उस कल्पना ज्ञीर ज्ञनुभूति का स्वरूप निर्धारित करना जिसका अवलम्ब लेकर उन्होंने ज्ञपने काव्य में वर्च मान हिन्दू समाज के ज्ञादशों को व्यक्त करने चेष्टा की है। इस पड़ाव तक पहुँचने के पहिले हमें कुछ परिअम

कर लेना होगा; बहुत सी बातों के सम्बन्ध में अपना विचार सम्बन्ध कर लेन होगा। उदाहरण के लिए जब तक हम सामाजिक जीवन उत्थान-पतन की अनुसारिणी साहित्य की विविध तरंगों में प्रगट होनेवाली दोनों के सम्बन्धों की धनिष्ठता को नहीं समक्त लेंगे तब तक कि की कृति में व्यक्त होने वाले आदश की महत्ता अथवा लघुता के आधार पर उसकी प्रतिभा का कोई मूल्य कैसे आँक सकेंगे ? इसलिए गुतजी के काव्य के सम्बन्ध में आगे बदने के पहले हमें कितप्य प्रश्नों का उत्तर दें लेना चाहिए। वे प्रश्न निम्न-लिखित हैं:—

१—समाज के जीवन को परिचालित करने वाली कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं ?

२—सामाजिक जीवन की ये प्रवृत्तियाँ साहित्य को संचालित करने वाली प्रवृत्तियों से क्या सम्बन्ध रखती हैं ?

३ —गत ईसवी राताब्दी के अन्त और वर्त्तमान राताब्दी के आरम्भ में हिन्दू समाज में जिन प्रश्नियों की प्रश्नलता थी, उनका तत्कालीन हिन्दी साहित्य की प्रश्नियों से क्या सम्बन्ध है ?

सन से पहले प्रथम प्रश्न ही के सम्बन्य में मैं विचार करूँ गा।

जिस कल्पनातीत युग में केवल एक मनुष्य इस मूमंडल पर रहा होगा, उसी युग को समाज हीन युग कह सकते हैं, किन्तु इस कारण कि हमारी स्थून बुद्धि उस युग के स्वरूप को हृद्यंगम नहीं कर सकती, हम समाज और व्यक्ति दोनों ही को अनादि मानने के लिए विवश होते हैं। जब केवल एक ही व्यक्ति रहा होगा तो मनुष्य के सामने चहुत सी समस्याएँ विलक्कत ही न रही होंगी; किन्तु वह स्वर्णयुग रहा होगा या अन्वस्तार युग, इसका सह ही अनुनान किया वा सकता है। जो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो समाज से ही काम है।

प्रत्येक व्यक्ति सुख और शान्ति की कामना करता है। व्यक्तियों की समध्यि के रूप में समाज भी सुख और शान्ति की कामना करता है। किन्तु व्यक्ति और समाज की कामनाओं में थोड़ा सा अन्तर है। व्यक्ति की कामना ग्रामयोदित होकर ग्रान्य व्यक्तियों की सुख शान्ति में बाधक हो सकती है। व्यक्ति समूह थी कामना भी इसी प्रकार उच्छुङ्खल हों सकती है। ऐसे व्यक्ति तथा व्यक्ति-समूह का दमन करना ही समाज का कर्यों व्यक्ति तथा

प्रत्येक युग में समाज के जीवन के दो अंग होते हैं; एक का सम्बन्ध कल्पना से है और दूसरे का अनुभव से । जैसे प्रति ज्या भविष्य वर्त मान के रूप में परिस्त होता चलता है वैसे ही प्रति ज्या कल्पना हमारे अनुभव में आती चलती है; और जैसे भविष्य का कहीं अन्त नहीं है. वैसे ही कल्पना द्रौपदी के चीर की अपेजा भी अनन्त है । अति एव, प्रत्येक अवस्था में सत्य का एक रूप वह होता है जिसकी समाज कल्पना करता, जिसे प्राप्त करने के लिए वह लालायित रहता है, अग्रेर एक रूप वह होता है जिसकी समाज वह उपभोग करता रहता है । अनुचित घन अथवा मिथ्या यशान्समान आदि प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति दुनिवार इच्छा के वशीभृत होता है, उसकी कल्पना बहुत ही नीचे धरातल पर समक्षनी चाहिए और जब वह उस इच्छा की पूर्ति के निमित्त किये जाने वाले प्रयत्नों के लिल्लिलें में इतना निमम हो जाता है कि औरों की पीड़ा की कोई परवा ही नहीं करता, तब उसकी अनुभूति और भी गयी बीती मानी जायगी।

समाज के अधिकांश व्यक्ति जिस स्थिति की कल्पना करके उसकें लिए लालायित होते हैं, उसी स्थिति में उक्त समाज के आदर्श का निवास रहता है, और अधिकांश व्यक्ति स्थिति को उपलब्ध करने के लिए जो उद्योग और परिश्रम करते हैं उसी में लोकमत की प्रांतच्छा रहती है। लोक सम्मत आचरण के विपरीत कार्य्य करने से समाज को ग्लानि एवं आदर्श की और प्रगति होने से समाज को उल्लास होता है। समाज के बहुमत की योग्यता के अनुसार उसका आदर्श निम्न से निम्न स्रीर लोकमत भी निम्न से निम्न हो सकता है।

सत्य सूर्य की माँति समस्त प्राणियों को श्रथना प्रकाश वितरित करता रहता है। व्यक्ति श्रयवा व्यक्ति समूह के उच्छञ्जल ग्राचरण में भी सत्य ही की श्रमिव्यित होती है, तथा ग्रादर्श श्रौर लोकमत में भी; दोनों में श्रम्तर 'केवल इतना ही है कि उच्छृज्जलता में जिस सत्य का दर्शन होता है उसे समाज श्रपूर्ण समकता है श्रोर श्रादर्श तथा लोकमत के रूप में व्यक्त होने वाल सत्य को यह स्थितिविशेष में पूर्ण मानता है। स्वामाविक रीति से कितते ही गढ़े समतल मूमि के रूप में परिण्त हो जाते हें श्रौर समस्त श्रीम में जल के श्राधात से कितने ही गढ़ों की स्रविट हो जाती है। इसी प्रकार विकास में प्रायः 'उच्छृज्जल' श्रादर्श श्रौर 'लोक-सम्मत' हो जाता है श्रौर 'श्रादशों तथा 'लोक-सम्मत' उच्छृज्जल का रूप पकड़ लेता।

आदर्श श्रीर लोक-सम्मत सत्य की वेड़ियों से पीड़ित व्यक्ति को उच्छुङ्खल अपनी स्रोर त्राकुष्ट करने लगता है। कमशः पतन त्राकर्षण का ऋतुगमन करता है, जिससे 'आदर्श' आर 'लोकमत' की ग्लानि होती है। घीरे-घीरे व्यक्ति का अनुयायी व्यक्ति समृह होता है और कालान्तर में ब्यक्ति समान के बहुसंख्यक भाग का स्थान ले लेता है। तव 'उच्छु-ञ्चल' ब्रादर्श ब्रोर 'लोकमत' के रूप में परिएत हो जाता है। इसी प्रकार समान में प्रतिष्ठित 'ग्रादशं' ग्रीर 'लोकमत' की साधारणता से अब कर न्यिक्त-विशेष उच्चतर सत्य की कल्पना से उदीप्त होता तथा 'श्रादर्श' श्रीर 'लोकमत' को ऊँचे धरातल पर ले जाना चाहता है। क्रमशः व्यक्ति का श्रुनुगमन व्यक्ति समूह करता है श्रीर धीरे-धीरे व्यक्ति-समूह समाज के बहुसंख्यक भाग का स्थान ग्रहरा करता है। कालान्तर में जिस उच्चतर सत्य की उसने कलाना की है वही समाज के 'ग्रादर्श' त्रीर 'लोकमत' के रूप में परिवर्तित होता है, श्रीर पहले 'त्रादर्श' श्रीर 'लोकमत' तिरस्कृत ्ं उच्छुङ्खलता' का स्थान ग्रहण करता है। इत पकार 'उच्छुङ्खल' 'ग्रादर्श' में तथा 'ग्रादर्श' उच्छुङ्खल' में परिएत हो हुर कल्पना कानन से नित्य नूतन कुछुम चयन में रत रहता है।

कोई कोई प्राचीन जाति यदि त्राज भी जीवन घारण कर रही है तो उसका मूल कारण है उसमें 'समाजवाद' की प्रवृत्तियों की प्रमुखता।

जैसे व्यक्ति का जीवन परिमित होता है; वैसे ही समाज का भी परिमित होता है; हाँ समाज का जीवन अधिक दीर्घ अवश्य ही होता है। समाज के सम्पूर्ण जीवन भर व्यक्तिवाद और समाजवाद की भवुक्तियाँ उसे पीड़ित और शासित किया करती हैं 'उच्छुङ्खल' के रूप में व्यक्तियाद आदर्श और लोकमत के रूप में प्रगट होनेवाली उसकी आन्तिरिक शक्ति को विखरने तथा नव-नव आदर्श और लोकमत के रूप में समाजवाद उसकी आन्तिरिक शक्तियों के संगठन में लगा रहता है। समाज के सम्पूर्ण जीवन को पीड़ित और शासित करनेवाली व्यक्तिवाद तथा समाजवाद की एक मूल घारा होती है, जिसे बीच-वीच में शाखा-धाराओं के उत्थान-पतन से सहायता अथवा विवन होता रहता है।

समाज के सम्बन्ध में इस संचित्त कथन के ऋनन्तर छा हम दितीय प्रश्न पर भी थोड़ा विचार कर लें ।

मनुष्य श्राने में जिस सत्य का श्रास्पष्ट दर्शन उसे कराना के द्वारा मिलता रहता है तथा उसकी प्राप्ति से सम्भन नवीन उल्लास की श्रानभूति के लिए उसका चित्त। उत्कर्या-निमग्न बना रहता है। इस श्रानभूति के लिए उसका चित्त। उत्कर्या-निमग्न बना रहता है। इस श्रानभूति के लिए उसका चित्त। उत्कर्या-निमग्न बना रहता है। इस श्रानभूति सत्य की उपलब्धि के दो पथ हैं—(१) विज्ञान (२) कला। विज्ञान निरीक्त्या श्रीर प्रयोग द्वारा प्राप्त सामग्री के श्राधार पर निष्कर्य निकाल कर सत्य के श्राविष्कार की घोषणा करता है; इसके विपरीत कला हृद्य के हर्ष-विपाद, तृति-श्रानृति के श्राधार पर सत्य का श्रानभव करती है। काल्पनिक सत्य को विज्ञान श्रविष्कांश में स्पष्ट, सुगठित, श्रीर सुभंगत बनाने का प्रयत्न करता है, किन्तु उसे उपभोग-योग्य बनाने तथा उसका उपभोग कराने का काम कला ही का है। विज्ञान द्वारा सुगरिष्कृति की हुई हमारी सत्य-भावना हमारे हृदय

तल को स्पर्श नहीं करती वह हमारे शरीर का रक्त वन कर हमें पोषित नहीं करती । उदाहरण के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के पहले हिष्टगत होनेवाली उषा को ले लीजिए । उसे नियमपूर्वक एक विशेष समय पर प्राची को आलोकित करते देख कर मनुष्य की कल्पना इस 🗸 जिशासा से उत्ते जित होती है कि वह है क्या ? जिन तत्वों से उपा का निर्माण होता है उन्हें समका कर, उसके सम्बन्ध में किसी ग्रस्फट कल्पना का एक समाधान प्रस्तुत कर विज्ञान मनुष्य के कौत्हण को शान्त कर देता है। सत्य के अनुसंधान का एक ढंग यह हुआ, जिसमें किसी संशय की गुंजाइश नहीं रह गयी। कला का पथ यह नहीं है। कला कहती है कि यह उषा एक देवी है, माता है को अन्धकारमय विश्व के लिए वत्सल भाव से प्रेरित होकर तथा उसके लिए ग्रालोक का संदेश लेकर त्राती है। उक्त सत्य को इस रूप में पाकर इमारा द्धदय श्रहाद से भर जाता है श्रीर उषा के चरणों में हम श्रपने व्यक्तित्व की सम्पूर्ण श्रदा भेंट कर देते हैं। ऐसी श्रवस्था में यह सत्य इमारे लिए विदेशी नहीं रह जाता; अन्भव में आकर वह हमारी -

नत नस में प्रवेश कर जाता है।

विज्ञान श्रीर कला दोनों के द्वारा विचारों श्रीर भावों का जो संग्रह सांकेतिक चिन्हों अथवा लिपियों के आश्रय से चिरस्थायी बनाया जाता है उसी को साहित्य कहते हैं। श्रीर विचारों तथा भावों का यह संग्रह आता कहाँ से हैं? मनुष्य के तर्क वितर्क, हर्ष-विधादः, ईष्यां है प, कोध, घृणा, वीरता आदि स्वामाविक भावों ही से साहित्य उस उपकरण का संग्रह करता है जो उसे लोकोत्तर आनन्द की स्विष्ट करने में सफल बनाता है। इस प्रकार समाज श्रीर साहित्य का अन्योन्य आनिवाय्य सम्बन्ध सुस्पष्ट है। साहित्य के बिना समाज की प्रगति भले ही क्की रहे, किन्तु समाज के अस्तित्व के लिए साहित्य आनिवाय्यंकः आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत समाज के अभाव में साहित्य का ग्राहित्व ही सम्भव नहीं है। अत्रयन, समाज श्रीर साहित्य का नहीं

सम्बन्ध है जो सूर्य श्रीर चन्द्रमा का; जैसे चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है वैसे ही साहित्य समाज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसका श्रर्थ यह है कि यदि समाज में व्यक्तिवाद का प्रधान्य है तो यह हो नहीं सकता कि साहित्य पर इसका प्रभाव न पड़े तथा यदि जीवन में समाजवाद की महिमा प्रतिष्ठित हो रही है तो यह श्रसम्भव है कि साहित्य में उसका प्रवेश न हो।

समाज ग्रीर साहित्य के सम्बन्ध में यहाँ जो विचार किया गया है; उससे प्रत्येक काल में सामाजिक और साहित्यिक सम्बन्ध की घनिष्टना मुस्पष्ट है। इसे स्वीकार कर लोने पर तृतीय प्रश्न का उत्तर हमें आप ही ग्राप मिल जायगा: गत इसवी शताव्दी के श्रन्त श्रीर वर्त्तमान शताब्दी के ब्रारम्भ में तथा उसके बाद के वर्तमान काल में हिन्दी भाषी हिन्दु समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों का तत्कालीन तथा वर्त्त मान हिन्दी साहित्य के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा । अर्थात् उक्त निर्दिष्ट काल के अन्तर्गत उक्त समाज में समाज-•वाद ग्रौर व्यक्तिवाद की जो प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं ग्रौर उन्हीं का प्रति· विम्न तत्काल श्रीर वर्षामान हिन्दी-साहित्य के भीतर पड़ना निश्चित है। उक्त प्रवृत्तियों को भी हमें एक बार ग्रलग-ग्रलग करके देखना होगा । इस सम्बन्ध में सिस्तृत विवेचन में आगे करूँगा । यहाँ इतना ही कथन पर्वाप्त होगा कि गुप्तजी ने पूर्ववर्ती काल से यथेष्ठ रूप में प्रभावित होकर ग्रपने साहित्यिक कार्य्य द्वारा समाज को समाजवाद ही की दशा में अग्रसर करने की चेन्टा की है। काल के छोटे बड़े विभाग के श्रनुसार समाजवाद को दूर या निकटगामिनी तरंगों का प्रवर्त्तन होता है; प्रत्येक प्रवर्त्तन का गौरव-घोष करने के लिए एक महा-कवि ग्रवतीर्फ होता है; यह पवर्त्त एक विशेष, श्रादर्श, एक विशेष लोकमत को लेकर प्रगतिशील होता है। गुप्तनी के कार्य काल में हिन्द समाज श्रथवा भारतीय समाल में समाजवाद का प्रवर्त्तन किन-किन दिशाश्रों में हुआ, यह प्रवर्त्तन अपने साथ किस आदर्श और किस लोक

मत को ले आया, उस आदर्श और उस लोकनत में व्यक्त होनेवालें सत्य को गुप्तजी ने काव्य के लेत्र में किस परिणाम में व्यक्त किया; उन्होंने समाजवाद की प्रवृत्ति का कितना वल बढ़ाया; उनकी कृतियों द्वारा व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति की कितने परिणाम में शिक्त घटी इसकी , विवेचना कमशा की जायगी।

## ४—गुप्तजी के काव्य की लामाजिक श्रोर साहित्यिक पृष्ठ-भूमि

भारतवर्ष के स्राधमवासी ऋषियों ने जीवन-यापन की एक बहुत मुन्दर योजना मनुष्य मात्र के कल्याणार्थं प्रस्तुत की ई-वह है वर्णा-अम धर्म । चार वर्णों श्रीर चार श्राश्रमों की व्यवत्था में वर्गवाद के सम्पूर्ण कराड़ों की इतिश्री कर देने की शक्ति है, किन्तु वब पाश्वात्य संस्कृति के भीतिकवाद का चश्मा लगाकर कोई उसे देखेगा तो वह है वैसी ही दिखेगी जैसे एक साध्वी विधवा बहुप्रियतम-परायणा अमरी हन मेमों को प्रतीत होती है। जो हो, हिन्दू-समाज की भूत ग्रौर वर्ज मान समस्याएँ वर्णाश्रम व्यवस्था ही को त्रानुकृत श्रीर प्रतिकृत परिस्थि-तियों में मानते हुए चलने तथा प्रायः असफल होने की फल स्वरूग हैं। जीवन को ग्राधिक से ग्राधिक सौंदर्यमय बनाने के लिए मनुष्य की कल्पना जितनी भी दूर जा सकती है उतनी दूर जाकर ऋषियों ने वर्णा-श्रम व्यवस्था के ज्ञादश के रूप में अपने ज्ञापको स्थिर किया है। किन्तु अधिक से अधिक अनुकूल साधनों के उपलब्ध होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी मनुष्य-समूह उसे पूर्णीश में ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण कर सकेगा। तो फिर उस मनुष्य समृह से ही पूर्ण सफलता की त्राशा कैसे की वा सकती है, विसकी दिन्दू संज्ञा प्राप्त हुई है; जो न जाने कितने राज्य-परिवर्तनों के साथ रह कर ऋधिक से श्रधिक श्रमुविधा भोगी रहा है।

उक्त सामाजिक व्यवस्था के अतिरिक्त हमारे ऋषियों ने ईश्वर प्राप्ति के तीन मार्ग त्राविष्कृत किये—(१) कर्मकारह, (२ डपासना, (३) ज्ञान । समाज की योग्यता के अनुसार कभी कर्मकारह की प्रवलता हो जाती थी; कभी उपासना की; ऋौर कभी ज्ञान की। ब्राह्मणों के चैदिक कर्मकांड में प्रचलित हिंसा के रूप में जब व्यक्तिवाद श्रत्यन्त असंयत अवस्था को प्राप्त हो गया था तत्र समाजवाद ने प्रबुद्ध गौतम के रूप में न्य्रपने गम्भीर ज्ञान को प्रगट करके उसका प्रतिकार किया: किन्त कालान्तर में स्वयं बौद्धमत व्यक्तिवाद से पीड़ित हो गया, उसमें विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता के अनुकूल कर्म का विधान न होने के कारण श्रक्तमें श्रीर कुकमें का प्रधान्य होने लगा। तब समाजवाद ने शहुराचार्य के रूप में उदित होकर पुनः ज्ञान का प्रकाश फैलाया, श्रीर हिन्द समाज के वर्तामान स्वरूप की नींव डाली। शङ्कराचार्य ने बौद्ध धर्म को तो भारतवर्ष से विदा कर दिया; किन्तु वे उन बौद्ध संस्कारों को, जो अनुचित और अस्वाभाविक वैराग्य से श्रोत प्रेत थे मिटा नहीं सके । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक और माध्यमिक काल में जो एक ग्रोर जीवन से निरिक्तपूर्ण ग्रीर दूसरी ग्रीर श्रीराधिक काव्य · श्रातिशय श्रमर्यादित रूप में दिखाई पड़ता है; सो, इन दोनों में के बीच बौद्धमत के इसी व्यक्तिवाद की भूमि में पड़े रहकर ऋंकुरित हुए। इत ग्रविशष्ट व्यक्तिवाद का सामना समाजवाद ने रामानन्द वल्लमा चार्य त्रादि के प्रयत्नों-द्वारा किया, जिन्होंने वैष्ण्वी उपासना का क्रम चलाया। हिन्दी-काव्य के चेत्र में कत्रीर श्रीर उनके श्रमुयायी तथा मिलिक मुहम्मद जायसी श्रीर श्रन्य श्रनेक मुसलमान प्रेममार्गी कवि निगुर्ण का राग अलापने लगे और समानवाट ने कुछ काल तक इनकी वासी का ग्राष्ट्रय लेकर फिर वल्डिभाचार्य के शिष्य स्रदास तथा ग्रन्य न्य्रप्टछाप के कवियों का पल्ला पकड़ा | किन्तु उसका कार्य इन सबसे विरोप रूप में नहीं हो सका। कवीर की प्रवृत्तियाँ अधिकांश में या तो रहासत्मक थीं या निषेधात्मक, मिलिक मुहम्मद ग्रादि सुकी खयाल के

हिन्दी क वियों को हिन्दु श्रों के धार्मिक ग्रन्थों से विशेष परिचय नहीं था: जिसके कारण वे विशेष प्रभावशाली नहीं हो सके । इनमें से किसी ने समाज का ऐसा स्वस्थ स्वरूप नहीं खड़ा किया, जो जनता के लिए नम्ने का काम देता श्रीर जिसका वह श्रनुगमन करती। सूरदास ने श्रीकृष्ण की उपासना का गौरव-गान किया और गोपियों का प्रतिनिधित्व करके चगुणवाद का भरण्डा खड़ा करते हुए निर्गु खवाद की दिल्लगी उड़ाई । उन्होंने निर्गु ए की उपासना को उसी तरह हास्यास्पद बत-लाया जिस तरह जल को मय करके मक्खन निकालने का प्रयास । निस्सन्देह उन्होंने समाजवाद के स्वर में स्वर मिलाया, किन्तु उनके गुरु महात्मा बल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित श्रीकृष्णोपासना में एक ब्रुटि थी, उसमें महाभारत के कर्मयोगी श्रीकृष्ण के स्थान में भागवत के गोपी-बल्लभ श्रीकृष्ण सामने रखे गये थे। इसमें महातमा बल्लभाचार्य का कोई दोप भी नहीं था, परिस्थित ही ऐसी थी कि निस व्यक्तिवाद की ऊपर चर्चा की गई है उसके व्यापक प्रभाव के कारण जनता को रुचि या तो मिथ्या वैराग्य की स्रोर थी या विकृत शृंगारिकता की ग्रोर, ग्रौर सूफियों को इसी कारण अपने प्रचार-कार्य में सफलता भी मिल रही थी, ऐसी हिथित में श्रीकृष्ण के मधुर रूप ही की उपासना पर जोर देने के लिये महात्मा वल्लभाचार्यं विवश थे। जो हो। इस पथ के पथिक होकर स्रदासजी समाजवाद का ऋधिक साथ नहीं दे इके, यही नहीं उनके श्राश्रय से मूल व्यक्तिवाद के सहायक स्वरूप खग्ड व्यक्तिवाद का वह प्रावल्य बढ़ा जो ऋपनी मर्य्यादा में नहीं रह गया । श्रीकृष्ण को परब्रह्म पुरुष छौर राधा को प्रकृति के रूप में कल्नित करके ही सूरदास ने राघा-कृष्ण के वियोग श्रीर संयोग दोनों ही का वर्णन किया, किन्तु श्रपने सुद्दम रूप में मनोहर होने पर भी उनकी संयोगात्मक कल्पना स्थल रूप में तो दूपरामयी थी ही, जिससे अनेक अंशों में समाज के लिए उसका हानिकर हो जाना निश्चित था। उनसे तथा उनकी श्रेणी के अन्य कवियों से निराश समाजवाद को तुलसीदास ने रामचरित मानस

में अभिन्यिक्त प्रदान की और मिथ्या वैराग्य तथा अशिष्ट श्रंगारिकता से विरत रह कर, साथ ही प्रकृत वैराग्य और श्रॅगारिकता को जीवन में उचित स्थान देकर उन्होंने उक्त काच्य में एक ऐसे आदर्श सणज की स्थापना की जिसमें देवता, मनुष्य, राज्य, ब्राह्मण, जिन्म, वैश्य, श्रूद्ध आदि सभी के लिए एक नियत स्थान है, जहाँ स्थित होकर, एक दूसरे पर आक्रमण किये विना ही वे राम-राज्य का सुखोपभोग कर सकते हैं।

व्यक्तिवाद श्रीर समाजवाद एक दूसरे की प्रतिक्षिया के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित हुआ करते हैं। मैं कह श्राया हूँ कि गौतम बुद्ध के रूप में कर्मकाएड के श्रमप्यादित व्यक्तिवाद के विरोध में समाजवाद ने श्रपने को व्यक्त किया था। बौद्ध मत ने जिस प्रवल वेग से भारतवर्ष में प्रचार पाया उसके सम्बन्ध में कुछ कथन श्रमावश्यक है, उसने समाज की कल्पना को उत्तें जित करके एक श्रपूर्व उच्च सत्य की उपलव्धि के स्वप्न में, ज्ञान की खोज के प्रयत्न में उसको श्रावद्ध कर रक्खा श्रीर शताव्दियों तक यह श्रवस्था जारी रही। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि कल्पना का यह उद्दापन श्रीर समाज का उसमें श्रप्राकृतिका रूप से निवन्धन मर्प्यादा से बाहर चला गया श्रीर इसी कारया समाजवाद के बन्धन के विरोध में उतनी ही प्रवल प्रतिक्रिया उक्त व्यक्तिवाद की उच्छुद्धलता के रूप में हुई।

उक्त उच्छृद्धलता को मैं व्यक्तियाद की वह मूल धारा मानता हूँ जिसने हिन्दू समाज को हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के पहले ही ते अब तक पीड़ित कर रक्खा है, और जिसका तभी दमन हो सकेगा जब मौतिक शिक्तयों से सम्पन्न होकर समाजवाद उतने ही वेग के साथ उपस्थित होगा । व्यक्तियाद के मूल प्रवाह पर समाजवाद की अनेक खरड धाराएँ आधात करती हैं और किसी चिरस्थायी सामंजस्य के प्रति-निधिन्स्वरूप समाजवाद के मूल प्रवाह पर व्यक्तियाद की खंड-धाराएँ चोट किया करती हैं। हिन्दू समाज में कबीर के समय से लेकर अब तक व्यक्तिवाद और समाजवाद के जो अनेक खराड-प्रवाह एक दूसरे से टकराते रहे हैं, उनका चित्र हमें हिन्दी-काव्य में हाध्टगोचर होता है।

कृष्ण-काव्य के चे त्र में स्रदास की के परवर्ती कवियों में स्रदास की सी प्रतिभा न होने के कारण श्रीकृष्ण श्रीर राधा का विराट् स्वरूर तो कल्पना से परे हो गया; रह गया उनका साधारण मानव-स्वरूप जो श्रपनी साधारणता में एक चरित्रवान् दम्पति के चरित्र से भी हीन श्रेणी का था। इस कारण उच्छुङ्खल श्रंगारिक काव्य ग्रानेक शता-न्दियों तक राघा-कृष्ण पर त्रालम्बित होकर प्रवाहित होता रहा, वहाँ दूसरी श्रोर व्यक्तिगद के बल को बढ़ाता हुत्रा 'रामचरितमानस' की उपेचा चा करता हुया त्रागे वड़ा। रामचरितमानस ने परिवर्त्तित परिहियतियों में वर्णाश्रम धर्म की रच्चा के साथ-साथ प्रेम और भिक्त के प्लेटफार्म पर मानव-मात्र को हिन्दू समाज के भीतर समाविष्ट करने के बहुत बड़े सुधार को स्वीकार करते हुए संगठन का जो सूत्र जनता के सम्मुख रक्ला उसके पास केवल नैतिक ग्राकर्षण का वल था, उघर राजशिक्त समाज को सर्वथा विरोधी पथ का पथिक बनाने की चेच्टा कर रही थी। मुसलमान सम्राटों की ग्रानियंत्रित विलासितां क्रमशः उन हिन्दू राजाश्रों की विलासिता को भी उत्ते जित करने लगी, जिन्हें श्रव श्रापस में लड़ने-भिड़ने का श्रिधिक श्रवसर नहीं। रह गया था! स्वभा-वतः इन हिन्दू नरेशों की कुकचि का अनुगमन उनके आश्रित कवियों की रुचि को भी करना पड़ा । फलतः कृष्ण काव्य के चेत्र में सूरदास के उत्तराधिकारियों की प्रतिमा नायिका-मेद के चारों त्रोर उत्साहपूर्वक चक्कर काटने लगी ग्रौर रामचरितमानस लंका में विभीषण की तरह राम नाम का सुमिरन ही करता रह गया।

बौद्धमत के विकृत स्वरूप से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिवाद का प्रवल वेग तो अनेक प्रकार से हिन्दू समाज को आकान्त कर ही रहा था— वह वैग जो वड़े प्रवल सुधारकों के भी पाँव जमने नहीं देता, था, यहाँ तक कि तुलसोदासजी के सबसे प्रभावशाली प्रयत्न की भी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उर्के द्वारा उपेद्धा हो गयी—िकन्तु, श्रन्य परिस्थितियाँ भी समाजवाद के विकास के श्रनुकृत नहीं थीं। जिस खड़ी बोली के प्रथम लेखक श्रमीर खुसरो ये वह शाहजहाँ के समय तक पहुँच कर कुछ फारती श्रोर कुछ श्रार्वी शब्दों के सहयोग से 'उद्" नाम धारण करके श्रपना एक स्वतंत्र श्रास्तित्व स्थापित करने की चेष्टा कर रही थी। श्रठारहवीं शताब्दी के श्रारम्भ में श्रोरङ्क के देहान्त के वाद, मुहम्मदशाह के शाहराना दरवार में उद् के प्रथम कि शाहवली श्रल्लाह, उपनाम 'वली' का प्रवेश हुश्रा। इस काल की स्मृति में 'वली' ने लिखा है—

दिल वली का लें लिया दिल्ली ने छीन। जा कहो कोई मुहम्मद शाह सूँ।

जो हो, इस नये पनपने वालें उर्दू काव्य ने भी हिन्दू समाज के आदर्श और लोकमत को उस तल तक उठ कर न आने दिया जिस तल तक रामचरितमानस' उसे पहुँचाना चाहता था।

दिल्ली राजधानी की तबाही हो जाने पर उसके आश्रित अनेक
मुसलमान सन्जनों ने तलवार की जगह कलम को हाथ में ले लिया और
जिनके हाथ में पहले ही से कलम थी उन्होंने उसे मजबूती के साथ
पकड़ लिया। ऐसे बहुत से शायरों ने लखनऊ के नवार वाजिदश्रली
शाह के यहाँ, जो स्वयं भी कुछ शायरी का शीक रखते थे, अइड़ा
जमाया। लखनऊ से इन मुसलमान शायरों ने मुसलमान समाज की
कल्पता को विकृत करने, उनके आदर्श और लोकमत को नीचे से नीचे
तल तक ले आने में कोई कसर नहीं वी।

मौलाना हाली ने श्रापने ऐसे शायरीपरस्त भाइयों के सम्बन्ध में विरक्ति के साथ लिखा है—

> "बुरा शेर कड्ने की गर कुछ सभा है। ग्रावस सूठ वकता ग्रागर नारवा है।।

तो यह महकमा जिसका काजी खुदा है।
मुकरिंर जहाँ नेको यद की एजा है।
गुनहगार वाँ छूट जायँगे सारे।
जहन्तुम को भर देंगे शायर हमारे॥"

अध्यापक त्राजाद ने भी कहा है-

"यह इजहार काविल अपसोस है कि हमारी शायरी चन्द मामूली मुतालिव के फन्दे में फँस गयी है, यानी मजामीन आशिकाना, मैंख्वारये मस्ताना, गुलो गुलजार, बहारी रङ्ग व बूका पैदा करना, हिज की मुतीबत का रोना, वस्ले मौहूम पर खुश होना, दुनिया से वेजारी, इसी में फलक की जफाकारी, और गजब यह है कि अगर कोई असली माजरा वयान करना चाहते हैं तो भी खयाल इस्तआ़रों में अदा करते हैं। नतीजा यह कि कुळु नहीं कर सकते हैं।"

दिल्ली की तबाही के बाद लखनऊ के श्राविरिक्त रामपुर श्रोर हैदराबाद में भी उर्दू के शायर फैले । हैदराबाद के शायरों की श्रपेका लखनऊ श्रोर रामपुर के शायरों ने मुक्तमान समाज को श्रिषक प्रभानित किया। यह स्मरण रखने की बात है कि तत्कालीन शिक्ति हिन्दू श्रनेक व्यवसायिक सूत्रों से मुस्तमान समाज के बहुत सिक्ति ये। इस सूत्र से मुस्तमानों से प्राप्त संस्कारों को उन्होंने हिन्दू समाज में चारों श्रोर फैला दिया। कचहरियों में फारसी की जगह उर्दू को मिल गयी थी, इस कारण शिक्तित श्रीर श्रिशित्त सभी तरह के हिन्दु श्रों पर उर्दू की घाक थी। ऐसी श्रवस्था में उर्दू काव्य का भी हिन्दू समाज श्रोर हिन्दी काव्य को श्रधोगामी बनाने में सफल सहयोगी होना सबया स्वाभाविक था।

मुगल राज्य के अवसान के बाद देश में अँगरेजी स्ता की स्थानना होने लगी । कमशः अधिक शक्तिशाली होकर उसने अपनी अपनेक नवीनताओं द्वारा चिरकिंकर्त व्य-विमृद्ध हिन्दू समाज को सम्मोहित सा कर दिया । हिंदू- समाज की चेतना शक्ति का जितना लोप ऋँगरेजी राज्य-काल में हुग्रा । उतना मुसलमानी शासन में नहीं हुआ था। ईसा की पूरी ऋठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी का पूर्वाद ांह-दू-समाज की ग्रात्म-विस्मृति का काल समभा जाना चाहिए। इस सर्य ग्रॅंगरेजी शिक्ति मण्डली में उन सन ग्रादशों ग्रीर संस्थाग्रों का उपहास किया जाने लगा था जिनकी प्रतिष्ठा रामचिरतमानस में की गवी है । ईसाइयत का जोर बढ़ रहा था; रामचन्द्र, कृष्ण, गौतम, कपिल, कगाद आदि के वंशन ईसामशीह की शरण में जाने को ऋघीर हो रहे थे; क्योंकि इहलोक परलोक दोनों ही का आनन्द प्रदान करने की च्रमता हर समय ईसाइयों ही के पास प्रतीत होती रही थी। मुसलमानी राजत्वकाल में मूर्तियाँ तोड़ी गयी थीं श्रीर मन्दिर भ्रघ्ट किये गये थे; ग्रॅंगरेजी शासन-कार्ल में इसकी श्रावश्यकता ही नहीं रह गयी; मिक्त की जिस श्रदा श्रीर मिक्त से पाषाण में भी भगवान् का ग्राविर्माव होता है उसी का लोप हो जाने से मूर्तियाँ आप ही स्राप प्राख्यसून्य सी होने लगीं। इस परिहिथति में यह समय हिन्दू समाज के भीतर भगङ्कर व्यक्तिवाद के विस्तार का हो गया। धर्म के त्रेत्र में, श्राचार के त्रेत्र में, काव्य के त्रेत्र में -- सभी जगह व्यक्तिवाद का बोलवाला हो गया श्रीर 'पंडित सोह जो गाल वजावा' की उक्ति चरितार्थ होने लगी।

किन्तु व्यक्तिवाद कितना भी दिग्विजयी क्यों न हो जिसके सामने समाजवाद की हार पग-पग पर क्यों न प्रत्यच्च हो रही हो, अन्तोगत्वा अहष्ट शिक्तियां व्यक्तिवाद के संहार और समाजवाद की विजय-घोपणा से निरन्तर लगी रहती हैं। समाजवाद ने अँगरेजी शिच्चा के अखों ही से काम लेना गुरू किया। ग्रॅंगरेजी के ग्रध्यएन ने जहाँ लोगों को अद्धान्त, अनावश्यक तथा प्रायः विकृत ग्रालोचनारत बनाया या वहाँ देश के लिए ग्रॅंगरेज पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के सर्वस्व-विलदान की कहानी भी ग्रादर्श रूप में उनके सामने रक्खी। इसका नाभाविक परिणाम यह हुग्रा कि हमारे ग्रॅंगरेजी-शिच्चितों में सेकड़ों ही

श्रवगुण क्यों न हों, किन्तु वे श्रयवा उनके सम्पर्क में श्राने वाले व्यक्ति उन लोगों की श्रपेचा कहीं श्रिधिक देश-भक्त हुए को दीमकों की तरह प्राचीन शास्त्रों के पत्रों को ही चाटने में लगे रहे। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जिन दिनों वैदिक घम का ईसाइत श्रीर इस्लाम के साथ समभौता करके, तथा मूर्तिपूजा के खंडन में रत होकर, श्रायं समाज की स्थापना की थी श्रीर उत्तरी मारत में श्रॅगरेजी शिक्तिं के एक बड़े भाग को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर लिया था, लगभग उन्हीं दिनों भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का श्राविभाव हुन्ना, जिन्होंने हिन्दी काव्य के भीतर देशभिक्त तत्व का प्रवेश किया। धीरे-धीरे सभी सुशिक्तिं को श्रपनी पराधीनता खलने लगी श्रीर हिन्दी किता में उत्साह, साइस तथा कर्मण्यता के प्रति प्रीति वढ़ी।

भारतेन्द्र के जीवन-काल ही में राष्ट्रीय महासभा की भी नींव पड़ी, जिसने अप्रेक उदार अँगरें जो और उत्साही शिक्ति भारतीयों के पार-स्परिक सहयोग से भारतीय-जनता के कष्ट-निवाराणार्थ जनम धारण किया। जगभग इन्हीं दिनों उद्केष काव्य के क्षेत्र में मौलाना हाली और मौलाना अववर की देश तथा जाति-भिक्त मूलक कविताओं द्वारा सुसलमान समाज के आदर्श तथा लोकमत को उन्नत बनाने की चेष्टा भी सफल होने लगी।

हिन्दी के कि भारतेन्दु श्रीर उद्दे के कि मौलाना हाली के व्यक्तित्व में थोड़ी की भिन्नता थी। भारतेन्तु में श्रङ्कारिकता थी मात्रा भी यथेष्ट थी, साथ ही बहुत ही थोड़ी उम्र में काल ने उन्हें परलोक वासी बना दिया, हम कारण उनके व्यक्तित्व का गम्भीर विकास नहीं हो एका था। इसके विपरीत मौलाना श्रल्ताफ हुसेन श्रली ने बहुत ही गम्भीर तबीश्रत पायी थी, ईश्वर ने उन्हें दीर्घवय प्रदान करके मुसल्मान समाज की साहित्यक रुचि का परिष्कार करने का श्रच्छा श्रवसर भी दिया। जो हो, इन श्रनेक परिस्थितियों के सम्मिलित सहयोग ने हिन्दू समाज में समाजवाद की उस खरड-धारा को जन्म दिया जिसने

नवीन रफ़्तिंपूर्ण ब्रादर्श तथा श्रिधिक सुलक्ते हुए लोकमत को उपस्थित कर व्यक्तिवाद के उस खरड-प्रवाह का ब्रान्त कर दिया जो नारी के शरीर-भोग को ही समाज का ब्रादर्श घोषित कर रहा था ब्रौर जिसका दयनीय चित्र हमें भारतेन्द्व के पूर्ववर्ची हिन्दी काव्य के उस ब्रांश में मिलता है जो स्रदाध के उत्तराधिकारियों के हाथ में पकड़कर नायिकाब्रों के ब्राङ्ग-प्रत्यङ्ग के सम्यक् वर्णन ही में चारों ब्रोर चक्कर काट रहा था।

समाज विशेष से समाजवाद श्रीर व्यक्तिवाद की मूल श्रीर खएड-धारास्त्रों का पता ठीक-ठीक लगाना प्रायः कठिन हो जाता है। हिन्द्र समाज तमी से केन्द्रच्युत ग्रौर ग्रसम-तोलित हुन्गा जब जीवन में हिंसा को उसने श्रस्वाभाविक मर्य्यादा प्रदान कर दी। उसके विरुद्ध वुद्ध ने श्रहिंसा का जो श्रान्दोलन किया, वह श्रारम्भ में तो उसे केन्द्र के पास लाया किन्तु क्रमशः वह भी केन्द्र से बहुत ऋधिक दूरगामी हो गया। सत्य के ठीक-ठीक केन्द्र पर किसी भी समाज का पहुँच सकना तो काल-निक बना रहेगा, किन्तु तब से लेकर वास्तव में स्त्रब तक हम उसके पास भी पहुँचने में ऋसमर्थ बने हुए हैं । हमारा वर्त मान समाज ऋधि-कांश में बौद्ध कृति है; किन्तु हम मूल में वर्णाश्रम संस्कृति के अनुयायी श्रार्य हैं। वर्णे श्रीर श्राश्रम धर्म का ठीक-ठीक पालन ही वह केन्द्र है जहाँ हमें पहुँचना है ग्रीर इस केन्द्र के ग्रिधिक से ग्रिधिक पास पहुँचना इमारे समाज के चिर उद्योगमय, चिर संघर्षमय समाजवाद का मूल प्रवाह है। इसी प्रकार बौद संस्कार, मुसलमानी संस्कार, ईसाई संस्कार श्रादि हमें श्रानेक श्राघातों-प्रत्याघातों द्वारा इस केन्द्र से दूर ले जाकर फेंकने की चेष्टा में रत है; यही हमारें व्यक्तिवाद की मूल धारा है। उक्त रुमाजवाद में ही हमारी राष्ट्रीय विशेषता निहित है। वौद्धकाल से लेकर वर्तमान कोल तक हमारे मूल समाजवाद का पराजय हो रहा है; काव्य के चेत्र में इस पराजय में पीड़ा रामचरितमानस की ग्रामर पंकियों में न्यक हुई है। विनय कब होगी, होगी भी या नहीं, इस भविष्यवाणी का ७ शायद कोई ज्योतिपी भी नहीं कर सकेगा ।

मूल समाजवाद श्रोर मूल व्यक्तिवाद से ध्यान हटाकर श्रव हमें उस खराड समाजवाद (समाजवाद का परिमितकालीन प्रवत्तेन) पर दिष्टिपात करने का प्रयत्न करना चाहिए जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के काल में हमारे समाज में संवर्षशील थे।

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का जन्म ६ सितम्बर सन् १८४० ई० में हुआ था। ३५ वर्षों की अलग अवस्था में सन् १८८५ में इनका देहान्त हो गया । मौलाना हाली का जन्म सन् १८५० ई० में भारतेन्दु के दस वर्ष पहले हुत्रा था। कुछ स्रोर पहले से स्वामी दयानन्द सरस्वती का त्र्यांदोलन चल पड़ा था। मुसलमानों में सर सैयद त्रहमद श्रीर हिन्दु श्रों में -राजा शिवप्रधाद सितारे हिन्द भी कुछ कार्य्य कर रहे थे । यह स्मरण रहे कि मैं विशेष रूप से उन्हीं हिन्दुन्नों के न्न्नान्दो-लनों को दृष्टि के सामने रख रहा हूँ जिनका प्रभाव संयुक्त प्रान्तीय हिन्दू समाज पर पड़ रहा था। श्रस्तु, उक्त हलचल के परिगाम-स्वरूप मुसलमान ग्रीर हिन्दू दोनों ही वर्गों की कल्पना जायत हुई श्रीर श्राने प्रस्तुत जीवन के प्रति विरक्ति का श्रान्भव करके उन्होंने एक नवीन त्रादर्श को स्वीकार किया तथा उपस्थित लोकमत में भी परिष्कार स्त्राने दिया। नवीन स्त्रादर्श स्त्रीर नव संगठित लोकमत ने कान्य के चेत्र में भी नवीन ऋादर्श को स्वीकृति ऋौर नवीन लोकमत के संगठन का स्राह्मान किया, उद्देशीर हिन्दी दोनों ही के कान्य-चेत्र में, जो हीन ग्रौर श्रलप प्राण श्रादशों की उपासना हो रही थी --वे॰ स्रादश र जिन्होंने शारीरिक सौन्दर्य के निरीक्त्या ही में स्रपने स्रापको संकुचित कर दिया था—उसका ग्रन्त हुन्रा त्रीर नैसे मौलाना हाली 'के उन्नायक कार्य को मौलाना ग्राक्त्रर, इक्चाल श्रीर चकनस्त ने जारी रक्ला, वैसे ही भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के कार्य्य को बद्रीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, नाथुगम, शंकर शर्मा, त्रीर पंडित ग्रयोध्या सिंह उपाध्याय श्रीरमधी मैथिलीशरण गुप्त ने ग्रहण किया।

मूल समाजवाद ग्रौर मूल व्यक्तिवाद की प्रगति में ऐसे ग्रवसर भी त्राते हैं जब मूल समाजवाद का प्रखर तथा उन्च सत्य प्रस्तुत समाज भी ग्राहिका-शिक्त के परे हो जाता ऋौर परिस्थितियों के साथ मूल व्यक्तिवाद के रचनात्मक ग्रंश का समभौता करके खराड समाज वाद को ग्रास्तित्व प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार मूल-समाजवाद के विकृत स्वरूप के प्रति मोह ही इस नूतन खंड-व्यक्तिवाद के रूप में सामने उपस्थित हो जाता है। कवीर के समय में ही भारतवर्ष में हिन्दुः मुसलमान-मिश्रित भारतीय समाज की प्रसव-वेदना होने लगी थी ? यदि त्रीच में त्र्यौरंगजेव की कट्टर नीति बाघक न हुई होती तो हिन्दू-मुसल-मानों की एकता बहुत आगे बढ़ गयी होती। हिन्दुओं की तेजस्विता .को दकी रखने वाली अनेक अज्ञानमूलक दुर्वलताओं ने भी मुसलमानों के दुःसाहस को बढ़ा दिया, जिससे उभय वर्गों में मैत्री न स्यापित हो सकी। स्रांगरेनी शासन ने नहाँ हिन्दुस्रों स्रोर मुसलमानों दोनों को एक दूसरे के अधिक निकट आने का अवसर दिया वहाँ कौशल-पूर्वक दोनों के एक दूसरे के बहुत अधिक दूर पड़ जाने की परिस्थि-तियाँ भी उत्पन्न की। इन्हीं सब कारणों से हिन्दू नेता नैसे हिन्दू समाज की हित-चिन्तना ही को सब से बड़ी बात मानता था वैसे ही मुसल्मान नेता मुस्लिम समाज की शुभ कामना ही को अपने लिए सब समभता था। काव्य के चुँत्र में भारतेन्दु स्त्रीर मौलाना हाली क्रमशः हिन्दू श्रीर मुस्लिम समाज् के ऐसे ही नेता हुए, न भारतेन्द्र मुसलमानों की कल्पना को स्पर्श कर सके और न हाली हिन्दुओं की कल्पना को ।

कृष्ण-काव्य के च्रेत्र में राधा-कृष्ण की चो छीछालेदार कियों की विकार प्रस्त लेखनी के द्वारा हो रही यी उसके निवारण की दिशा में भारतेन्द्र ने ग्रवश्य ही कुछ कार्व्य किया; उन्होंने प्रस्तृत हिन्दू लोकमत को व्यक्त किया किन्तु किसी ग्रन्य उच्चतर ग्राद्श की ग्रोर वे जनता की कल्पना को प्रदीत न कर सके। लगभग इसी स्थित में

वावू मैथिलीशरण गुप्त ने हिन्दी-काव्य को वर्त्त मान ईसवी शताब्दी के प्रथम दर्शक में पाया ।

उत्त परिस्थिति को, जिसे इम गुप्तजी के काव्य की पृष्ट-भूमि भी कह सकते हैं, एक बार फिर इम ठीक तौर से हृदयंगम कर लें। खंड समाजवाद हिन्दू श्रौर मुसलमान वर्गें। को राष्ट्रीयता की श्रोर श्राग्रसर कर रहा था, किन्तु राष्ट्रीयता के इस श्राकषंण को छिन्न-भिन्न करने में जहाँ खंड व्यक्तिवाद को उभय वर्गें। के घार्मिक संस्कारों से सहायता मिल रही थी, वहाँ ख्राँगरेंजो शासन की कूटनीति से--जो मुसलमानों को मिलाकर हिन्दुन्त्रों पर शासन करने की पत्त्पातिनी हो रही थी-कम बल नहीं प्राप्त हो रहा था। ब्रिटिश कूटनीति की सहयोगिनी विक्टोरिया की वह सहान्भूतिमयी नीति भी थी, उनके व्यक्तित्व की यह वत्सलता भी भी जिसके प्रति हिन्दुस्रों स्रौर सुसलमानों दोनों को अद्धा थी। इन अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप हिन्दी कवि की राष्ट्रीयदा हिन्दुत्व की परिधि तक परिमित थी ग्रीर मुसलमान प्रजा-वर्ग में परिश्रुत होक्तर भी राजकीय वर्ग से, उचित श्रमुचित सभी प्रकार, सम्बद्ध बने रहने में श्रपना गौरव।मानते थे। ऐसी स्थिति में काँगरेस के अधिवेशन होते रहने पर भी, विगत शताब्दी के अन्त तक ही नहीं, वर्त्तमान शताब्दी के श्रारम्भ में सन् १६०३ के पहले तक राजनैतिक चैंत्र में कोई श्रादर्श ही नहीं स्थिर हुआ था; ऐसा कोई राजमार्ग ही नहीं स्राविष्कृत हुआ था जिस पर चल कर नवीन युग का सत्य, खराड समाजवाद, मनुष्य के विकास में अग्रसर होता । धार्मिक चेंत्र ही में विशेष कियाशीलता प्रदर्शित हो रही थी; श्रार्यसमाजियों श्रीर सनातिनयों, श्रार्यसमाजियों श्रीर मुसलमानों तथा श्रायंसमाजियों श्रीर ईसाइयों के श्रधार्मिक विवादों की धूम थी; हिन्दी काव्य के चेत्र में देशमिक अथवा भारत सम्बन्धी कविताएँ खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थीं, जिनमें से श्रिधिकांश नीरस थीं।

'स्वराज्य' के ग्रादर्श के साथ-साथ भारतीय जीवन की एक ऐसी कल्पना ने भी प्रश्रय पाया, जिनमें सार्वजनिक हित के प्रश्नों को साम्प्रदायिक पत्त्पात् श्रान्य दृष्टिकोग्य से देखने का श्रभ्यास बढ़ाया गया। इस नव-निर्मित लोकमत को हम भारतीय राष्ट्रीयता के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं।

हाल ही में राष्ट्रीय किन के रूप में बावू मैथिलीशरण गुप्त की जयंती मनायी गयी है। किसी-किसी लेखक ने गुप्तजी को इस काल के ज़्मितिनिधि किन के रूप में भी ब्रह्ण किया है। इन विवादों को समाप्त करने का एक मात्र रास्ता यह है कि गुप्तजी के काव्य में हम सामाजिक आदशों की तलाश करें, उन आदशों की अपनी वर्तमान आदर्श के साथ तुलना करें और तब देखें कि गुप्तजी ने सामाजिक आदर्श के साथ तुलना करें और तब देखें कि गुप्तजी ने सामाजिक आदर्श की सुष्ट में कितनी मौलिकता का परिचय दिया है।

गुप्तजी के सामाजिक स्त्रादर्श का परिचय हमें सबसे पहले उनकी 'भारत-भारती' नामक पुस्तक में मिलता है। यह पुस्तक गप्तजी ने मौलाना हाली के मुक्दसों के ढंग पर लिखी। श्रीर नैसे मौलाना हाली के मुसद्सों का चेंत्र मुस्लिम समाज तक परिमित है वैसे ही 'भारत-भारती' का चेंत्र हिन्दू समाज तक परिमित है। हिन्दू जाति के उद्बोधन के लिए इमारी मातृभाषा में यह एक अनुपम जन्य है। हिन्दु नवयुवकों की कल्पना को उत्ते जित करने का काम जितना इस एक पुस्तक ने किया उतना दूसरी श्रानेक पुस्तकों ने मिल कर भी नहीं किया । किन्तु वह स्वीकार किरना पड़ेगा कि 'मारत भारती' का चेत्र केवल हिन्दू समाज तक परिमित खकर गुप्तजी ने उच्च कल्पना शांक का परिचय नहीं दिया। भारत में ग्रकेले हिन्दू नहीं रहते ग्रीर ग्रकेला हिन्दू समाज भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। सन् १६०६ में, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, स्वराज्य ग्रादर्श की स्थापना से भारतीय समाल को ग्रस्तित्व में लाने ी चेष्टा ज्ञारम्भ हो गयो थी । इस ज्ञादर्श के जय-घोप की ध्वनि

'भारत-भारती' में निनादित होनी चाहिये थी। महाकवि तो स्वयं ही महासत्य का त्राविष्कार करता है त्रीर उसको संगीतमयी त्राभिव्यक्ति भी प्रदान करता है। विराट सत्य की ऊँची चोटी पर वैठकर वह साधारण तल पर ग्रावस्थित मानव जीवन पर दृष्टिपात करता तथा 'विविध तरिङ्गत सत्य का गान करता है। महात्मा तुलसी दास ने 'रामचरितमानस' में ऐसा ही किया है। वे ग्रपने काल के प्रतिनिधि कवि तो हैं ही, उससे ही श्रिधिक वे महाकवि हैं, सर्वकालीन कवि हैं। प्रतिनिधि किन के रूप में उन्होंने अपने युग के सत्य का आविष्कार किया-वह सत्य जो उनके समय की विविध समस्यास्रों की उलकत को सुलभाता था, विभिन्न विरोधी श्रादशों का सामंजस्य उपस्थित करता था। वे उतना ही करते तो भी हिन्दी-साहित्य में उनका नाम श्रमर था। किन्तु उनके काल के श्रादर्श में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उनकी सम्पूर्ण कल्पना-शक्ति को समाप्त कर देता; उन्होंने श्रपनी विशिष्ट प्रतिभा के बल से परम सत्य का भी गान किया और एक ऐसे महाकाव्य की रचना कर दी, लो गङ्गा की घारा की तरह पुनीत श्रौर पापपुञ्जनाशक है।

युग-विशेष में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले आदर्श का गान करना प्रतिनिधि किन की निशेषता है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र एक प्रतिनिधि किन थे, उन्होंने अपने समय के समाज के आदर्श—देश प्रेम— को समक्ता और काव्य में उसका गान किया। काल का प्रवाह अनन्त है, उसमें सत्य की अनेक परिस्थितियाँ लहरों की तरह नाचती दुई चलती हैं; प्रतिनिधि किन अपनी प्रतिमा के द्वारा समाज-सागर में उप-स्थित होने वाली आगामी आदर्श लहरों को पहचान कर उसे अनुरंजित भाषा में व्यक्त करता है। यदि 'भारत-भारती' में गुप्त की ने भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्र के एकत्व की कल्पना से उदीत होकर स्वाधीनता देवी का जय-निनाद किया होता तो अवश्य ही हमारे प्रतिनिधि किन के उच्च पद पर आरुद्ध होते। 'भारत-भारती' की रचना सन् १९१३

तिनको तुरतिह हती मिलें रन के घर माहीं।

हन दुष्टन सों पुन्य किये हूँ पाप सदाहीं।
चिउँटिहु पद-तल दनै खसत है तुच्छ जन्तु हक।

ये प्रतदा अरि इनिह उपेछे जीन ताहि धिक।।
धिक तिन कह जे आर्य्य होई जवनन को चाहै।
धिक तिन कह जे इन सों कछु सम्बन्ध निवाहै।।
उठ हु वीर तलवार खींचि मारहु घन सङ्गर।

लोह लेखनी लिखहु आर्य्य कल जवन हृदय पर।।

भारतेन्द्र के युग में और वर्शमान भारतीय युग में बहुत बड़ा श्रांतर उपस्थित हो गया है। ग्रांज राष्ट्रीयता का श्रादेश है कि हम ग्रंपने इन भावों को भुला दें। उक्त पंक्तियाँ जिस श्रादर्श श्रीर लोक-मत की घोषणा करती हैं, ग्रांज भारतीय राष्ट्रीयता ने उसपर सङ्घीर्णता की छाप लगा दी है। यहाँ तक कि वर्त्तमान लोकमत को सन्तुष्ट करने के लिये गुप्तजी जी को 'गुरुकुल' नामक श्रपनी रचना लिखने के सम्बन्ध में इस प्रकार सफाई देनी पड़ी:—

"लिखने की धुन किहये अथवा महापुरुषों की श्रोर देखने का श्राक्षण किहए, लेखक की अपने साहित्यिक जीवन के श्रारम्भ में न जाने; किन किन विषयों पर लिखने की उमझ उटा करती थी। महम्बरित्र संसार के किसी भी भूभाग पर उद्भूत हों, वे सार्वभौमिक होते हैं। इसलिए महाराणा प्रतापिंस, छुत्रपति शिवाजी श्रीर गुरू गोविन्द सिंह तक ही लेखक की वह लालधा सीमित न थी। इजरत हसन हुसेन पर भी अपनी सहानुभृति प्रकट करने के लिए उसका हृदय उत्कटित हुआ करता था।"

इन पंक्तियों से प्रकट है कि गुप्तजी मनुष्य मात्र की वीरता, त्याग श्रोर बिलदान के प्रशंसक है, इन तत्वों में वे श्रपूर्व जीवन सीन्ट्र्य का दर्शन करते हैं। यदि वे हजरत इसन हुसेन के सम्बन्ध में कुछ लिख कर हमें दे सके, तो उनकी यह कृति भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में एक बहुमूल्य स्थान प्राप्त करेगी।

हमारे अनेक महापुरुषों का जीवन-कार्य विदेशी मुसलमानो के अनुचित शासन का विरोध करता रहा है। ऐसी अवस्था में उनके शौय और त्याग के वर्णन से, उनके उद्योग की प्रशंसा से वे ही मुसलमान असन्तुष्ट होंगे जो राष्ट्रीय होना तो दूर को बात वीरता और बिलदान की कद्र करना भो नहीं जानते। जो हा, इस सम्बन्ध में गुप्तजी ने उचित पथ ही का अवलम्बन किया है। उन्होंने राष्ट्रीय भावना की तृप्ति के निमित्त लिखा है:—

"मुखलमानो से गुरकुल का संघर्ष रहा है, उनके विरुद्ध ही बहुधा उनके बिलदान हुए हैं। अत्रात्य उन वार्तों की चर्चा अनिवार्य थी। परन्तु पाठक देखींगे कि यथास्थान लेखक ने मुसलमानों के प्रति सद्भाव प्रकट करने की भी पूरी चेष्टा की है—

"हिन्दू हो या मुसलमान हो नीच रहेगा फिर भी नीच; मनुष्यत्व सत्र के ऊपर है मान्य महीमगडल के बीच"

अप्रव तो वे विरोध के दिन भी चले गये और इम और वे एक ही स्थिति में हैं। ऐसी दशा में लेखक की यह प्रार्थना है—

"हिन्दू मुसलमान दोनों श्रब छोड़ें वह विग्रह की नीति। प्रकट की गयी है यह केवल श्रपने वीरों के प्रति प्रीति।"

इस प्रकार गुप्तजी ने गत शताब्दी के हिन्दू राष्ट्रीयता के ज्ञादश वर्त्त मान काल की राष्ट्रीयता के साथ सुनगत बना कर ही प्रहण किया है।

## ६---गुप्तजी की कल्पना श्रीर अनुभूति का सङ्गमस्थल

प्रत्येक व्यक्ति का वर्याक्तत्व कल्पना श्रीर श्रनुभृति—दो तत्वों से निर्मित होता है। कल्पना के द्वारा मनुष्य सत्य का दर्शन करता है, श्रीर श्रनभृति के द्वारा उसका उपभोग। ज्यों ज्यों हम नव-नव सत्य के प्रदेश में प्रवेश करते चलते हैं त्यों त्यों श्रन्य-श्रन्य श्राकष्क सत्य के प्रदेश में प्रवेश करते चलते हैं त्यों त्यों श्रन्य-श्रन्य श्राकष्क सत्य के श्री की विजय का स्वप्न दिखलाना कल्पना का काम है। इसी तरह पुरुषार्थ श्रीर ताप द्वारा श्राजित, ज्ञान-धीमा में श्रानीत, सत्य को श्रात्मसात् कराना श्रनुभृति का काम है। किसी भी व्यक्ति की कल्पना श्रीर श्रनुभृति के सङ्गम का त्यल प्राप्त करके हम उसके व्यक्तित्व का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कवि की भी कल्पना श्रीर श्रनुभृति की मिलन-भूमि का निर्देश करके हम उसकी प्रतिमा का श्रनुमान कर सकते हैं।

क्ल्यना ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं बतलाती; वह दूर देश की केवल एक मनोरम कांकी प्रस्तुत करके रह जाती है। जीवन के वर्तमान प्रश्नों को वह तरह-तरह से हल करना चाहती है। वह एक ऐसे सत्य की खोज में चलती है जो जीवन की सम्पूर्ण क्लान्ति; उसके समस्त ग्रवसाद को एक ग्रनन्त विधाम की गोद में सुला देने की राक्ति रखता है। इसे हम चाहें तो दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि कल्पना ईश्वर को स्पष्ट से स्पष्ट रूप में हमारे सामने लाने के लिए लालायित रहती है। गुत्तजी की कल्पना को भी हम इस कार्य्य के लिए चंचल देखते हैं। वह उनको ईश्वर के ग्राह्व त रूप की ग्रोर ग्राक्ट करती है:—

"श्रत्र भी एक प्रश्न था—कोऽहं ? वहूँ वहूँ वन तक दासोऽहं तन्मयुता कह उठी कि सोऽहं ! बस हो गया सवेरा: दिनमिंग के ऊपर उसकी ही किरगों का **है** घेरा ।''

गुप्तजी की कल्पना अन्यत्र भगवान के संगुर्ण रूप ही की महिमा प्रतिष्ठत करती है:— .

> "पहले एक श्राजनमा जाना फिर बहु रूपों में पहचाना, वे श्रावतार चरित नव नाना चित्त हुश्रा चिर चेरा; निगु रण, तू तो निखिल गुर्गों का निकला वास-बसेरा।"

कवि की कलाना ने उसे ईश्वर को सखा तथा प्रियतम आदि अनेक रूपों में प्रहण करने की ओर आकृष्ट किया है:—

> (१) "सले मेरे वन्धन मत लोल, ग्रापः वन्ध्य हूँ, ग्राप लोलूँ मैं; तून बीच में बोल।" (२) "श्रच्छी ग्रांच मिचौनी खेली, वार बार तुम छिपो ग्रौर में खोजूँ तुम्हें श्रकेली।"

श्रवतारवाद की श्रोर श्राकृष्ट होकर गुप्तजी की कल्पना श्रीकृष्ण श्रीर श्रीरामचंद्र की श्रोर संकेत करती है:—

> (३) "उर के न कपाट खुले खटके, इम हार गये कब के रट के; भवकूप पड़े घट में लटके, कट दो अपने गुरा के कटके, नटनागर आज कहाँ अटके?"

(२) "हो गया निर्मुण स्मुण साकार है। ते लिया अखिलेश ने अनतार है। किसलिए यह खेल प्रभु ने है किया? मनुज बन कर मानवी का पय पिया? भक्तवत्सलता इसी का नाम और वह लोकेश लीलाधाम है। पय दिखाने के लिए संसार को। सफल करने के लिए अन्मार को। सफल करने के लिए जन-हिन्द्यां, क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियां। असुर-शासन शिशिरमय हेमन्त है, पर निकट ही राम-राज्य वसन्त है। पापियों का जान लो अब अन्त है, भूमि पर प्रगटा अनादि अनन्त है।

गुप्तनी की कराना श्रीकृष्ण श्रीर श्रीयमचन्द्र दोनों को श्रपनी श्रद्धा समान रूप से समर्पित करती है; किन्तु फिर भी श्रीयमचंद्र की श्रोर ढल कर वह श्रिष्ठक स्थिर हो जाती है। इसका एक कारण है—भगवान रामचंद्र मर्थ्यादा पुरुषोत्तम हैं। सामाजिक श्रीर पारिवारिक सम्बन्धों का श्रादर्श देने के लिए ितने उग्रुक्त वे हैं, उतने उग्रुक्त श्रीकृष्ण नहीं। यह पहले ही बदजाया जा चुका है कि गुप्तजी का ज्यक्तित्व समाजसेश सम्बन्धों भावों की दिशा में श्रिष्ठक उल्जास पाता है। निजन्देह, श्रीकृष्ण का उपयोग भी समाजसेवा का श्रादर्श देने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि

'प्रियप्रवास' में किया गया है। किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि आदर्श भाता, आदर्श पति आदि के रूप में श्रीकृष्ण 'प्रियप्रवास' में श्रंकित नहीं किये गये। जो हो; गुप्तजी की कलाना तो उन्हें ईश्वर के निर्णु ए रूप तक की श्रोर ते चलने के लिए संकेत करती है, किन्तु उनके व्यक्तित्व की अनुभूति इतनी गहरी नहीं है कि वह श्रीकृष्ण ग्रीर रामचन्द्र के लिए भी नेति-नेति कहती हुई आकार-वाधा रहित निराकार, ग्राचिन्त्य, ग्राविनाशी सत्य प्रभु की ग्रोर ले चलकर उन्हें कहीं ऐसी जगह पर टिका दे जहां से 'दासो\$हं' कहना हलका समभ पड़े ग्रीर सोऽहं का घोष हृदय के अन्तस्तल से प्रसूत प्रतीत हो।

गुप्तजी की कल्पना ने जैसे उनकी अनुभूति के साथ संगम करके ईश्वर के लिए उन्हें श्रीरामचन्द्र का स्वरूप प्रदान किया है वैसे ही समाज का एक वृहत् चेत्र प्रस्तुत करने के बाद हिन्दू संस्कृति श्रीर हिन्दू-समाज के अपेचाकृत लघु घेरे ही में उनकी अनुभूति के साथ सम्मिलन किया है। इसे कुछ ग्रिधिक स्पष्ट करने के लिए मैं गुप्तजी की पंक्तियों से ही सहायता चूँगा।

'साकेत' में रामचन्द्र ब्रादर्श समान सेवक के रूप में प्रतिष्ठित किये गये हैं। उन्हीं के शब्दों में किन ने समान सेवा का भाव इस प्रकार व्यक्ति किया है:—

"निज रचा का श्रिषकार रहे जन-जन को ।
सव की सुविधा का भार किन्तु शासन को ।
मैं श्राया उनके हेतु कि जो तापित हैं।
जो विवश, विकल, बलहीन, दीन, शापित हैं।
हा जाय श्रभय वे जिन्हें कि भय भासित हैं।
जो की एप-कुल से मूक-सहश शासित हैं।
मैं श्राया जिसमें बनी रहे मर्यादा।
वच जाय प्रलय से मिटे न जीवन सादा।
मैं यहाँ एक श्रवलम्ब छोड़ने श्राया।
मैं यहाँ एक श्रवलम्ब छोड़ने श्राया।
मैं यहाँ जोड़ने नहीं बाँटने श्राया।
जगदुपवन के भाजाइ छाँटने श्राया।

सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस भूतल का ही स्वर्ग बनाने आया।"

गुप्तजी की कल्पना खगी की मांति विस्तृत समाज के त्राकाश में उड़ती है, किन्तु ग्रन्त में त्रानुभूति के जिस घोंसले में त्राकर वह टिक जाती है; वह इतना विस्तृत नहीं है। रामचन्द्र जी की विजय का वर्णन करता हुन्ना किन कहता है।

'गोदावरी तीर पर प्रभु ने द्राडक वन में वास किया। ग्रपनी उच श्रार्थ्य संस्कृति ने वहाँ श्रवाध विकास किया।

होते हैं निर्विध यज्ञ अत्र जप-संमाधि-तप पूजा पाठ। यह गाती हैं मुनि कन्याएँ, कर ब्रत पर्वोत्सव के ठाठ।"

स्पष्ट है, कवि हिन्दू समाज और हिन्दू संस्कृति का कवि है। इन्हीं दोनों की विजय का गान करने में उसके हृदय की प्रीति है।

कि की इस आवाज में कुछ मिशनरी का सा स्वर प्रतीत होता है। रामचन्द्र को एक मिशनरी के रूप में मेज कर दिल्ला की बानर भालू का-सा जीवन व्यतीत करने वाली असम्य जातियों की शुद्धि उनके द्वारा भले ही आधुनिक हिन्दू समाज की एक आवश्यकता पूर्ति के उद्देश्य का समर्थक हो,—यद्यपि वर्च मान भारतीय राष्ट्रीयता के इस ग्रुग में यह आवश्यकता एक विवाद-अस्त विषय बनी रहेगी—किन्तु रामचन्द्र जी के भिशन के हलकेपन के सम्बन्ध के हमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। ऐसे ही स्थलों में गोस्वामी जुलसीदास ने रामचन्द्र के अवतरसा के उद्देश्य को बहुत कें वा उठाया है:—

"जन जन होय घर्म की हानी । बादहिं असुर अधम अभिमानी।

×

करिं अनीति जाइ निं वश्णी । सीदिहि विप्र घेनु सुर घरणी । तवन्तव प्रभु घरि विविध शरीरा । इरिहें कृगिनिधि सज्जन पीरा ।

श्रमुर मारि थापिंह सुरन्ह, राखिंह निज श्रुति सेतु । जग विस्तारिहें विशद यश, राम-जन्म कर हैनु ।"

×

"सुधा वरिष किप भालु जियाये। हरिष उठे सब प्रसुपँह आये। रामाकार, भये तिनके मन। गये ब्रह्मपद तिज शरीर् रन। सुर अंशिक सब किप अरु ऋता। जिये सकल रघुपति की इच्छा।"

जहाँ गुप्तजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र ने दिच्चिण की श्रसम्य जातियों को सम्य बनाया, वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र ने उन श्रशिच्चित भाक्तश्रों श्रीर बानरों को ब्रह्मपद प्रदान कर दिया। यही नहीं रावण को भी वे किसी विदेशी संस्कृति का श्रनुयायो नहीं मानते—

> "उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती। शिव विरंचि पूजेहु बहु भाँती।"

× × ×

तुल्लिदास कृत रामचिरतमानस के श्रीरामचंद्र ने भी रावण का श्रीर उसके साथी निशाचरों को ग्रापने से भिन्न नहीं माना है:—

> "रामसरिस को दीन हितकारी। कीन्हें मुक्त निशाचर कारो। खल मल धाम कामरत रावरा। गति पायी जो सुनिवर पावन।"

विचित्र वात तो यह है कि श्रन्यत्र स्वयं गुप्तजी ने रावण को श्रार्थ संस्कृति का श्रन्यायी ही माना है:—

"तप कर विधि से विभव निशाचर पति ने पाया। वही पाप कर आप राम से मरने आया।"

इस प्रकार किव की कल्पना में कुछ श्रस्पष्टता भी भालकती है। हो हो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हिन्दू-संस्कृति प्रचार-विशिष्ट देशा-प्रम ही में उनकी कल्पना श्रीर श्रमुभूति का संगम-स्थल दिखलायी पड़ता है। गुप्तजी की निम्नलिखित पंक्तियाँ मी इसी की घोषणा करती हैं:—

"दुर्गम दिल्लाण मार्ग समक्त कर ही निज मिन में । चित्रकृट से श्रार्थ्य गये थे दराइक बन में । जंका के कव्याद वहाँ श्राकर चरते थे । मोले भोले शान्त सदय श्रृष्टिमुनि मरते थे । सफल न करते श्रियार्थ भला फिर बन जाना क्यों ? पुर्य भूमि पर रहे पापियों का थाना क्यों ? भरत खरड का द्वार विश्व के लिए खुला है । मुक्ति-मुक्ति का योग जहाँ पर मिला जुला है । पर जा इस पर श्रनाचर करने श्रावेंगे । नरकों में भी ठीर न पाकर पछतावेंगे । जाकर प्रमु ने वहाँ धर्म-संकट सब मेटा । जय-लद्भी ने उन्हें श्राप ही श्राकर मेंटा । दुष्ट दस्य दल बांघ रुष्ट के होकर, हाँ, श्राये ।

गुप्तनी की इश्वर श्रीर समाज-सम्बन्धी कल्पना तथा श्रमुभूति की मिलन-भूमि से इमने परिचय प्राप्त कर लिया; श्रव हमें यह देखना हिए कि व्यक्ति के सम्बन्ध में गुननी की कल्पना उन्हें कितनी दूर ले

पर जीवित वे नहीं एक भी जाने पाये।"

जाती है छौर उनकी अनुभूति उसको कहाँ स्थिति प्रदान करती है। इसकी व्याख्या में आगे बढ़ने के पहले हमें गुप्तजी के काव्य में प्रतिष्ठित चरित्रों पर एक दृष्टिपात कर लेना चाहिए।

गुप्तजी के काव्य में मनुष्य का जो रूप ब्रिह्नत हुआ है, उसमें मानव-जीवन की चरम लद्द्य अध्यात्मिक अनुभूति के रूप में नहीं उपित्य किया गया है। उनकी रचनाओं की प्रवृत्तियों का निर्देश तथा समाज और ईश्वर सम्बन्धी उनकी कल्पना और अनुभूति का निरीक्ष करते समय हम उनकी विचार-धारा की कुछ थाह पा चुके हैं—वह विचार धारा जो देश-भिक्त से ओत-प्रोत है और हिन्दू संस्कृत की विजय का बङ्का पीटती है। यह बात नहीं कि उन्होंने विकित्त आध्यान्तिकता से सम्बन्ध चिशों की कल्पना नहीं की है; नहीं राम और बुद ऐसी विभूतियों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है; किन्तु यदि अपनाया है तो जैसा कि मैं अन्यत्र कह आया हूँ, उन्होंने इन्हें भी मानु-भूति के सेवक-रूप ही में अपनाया है। 'गुरुकुल' में बंदा वैरागी और गुरुगोविन्द सिंह की वातचीत भी इसी लद्द्य की श्रोर प्रगति करती है।

गुतनी के अन्य प्रधान पात्रों में मघ, तद्मिण, उर्मिला और यशोधरा उल्लेख-योग्य हैं। मघ की समाज-सेवा में एक निराली संलग्नता है। लद्मिण का त्यागपूर्ण जनवास, वास्तव में एक महाकाव्य का विषय होने योग्य है। किन्तु 'साकेत' में चित्रित उर्मिला की पीड़ा महाकाव्य का वर्णनीय विषय होने के योग्य नहीं। महाकाव्य अथवा किसी भी महान् कृति की नायिका की पीड़ा भी महान् होनी चाहिये। इसके विशेष विवेचना का उचित स्थल तो आगे आवेगा। यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है कि न तो उर्मिला की और न यशोधरा की चरित्र सुष्टि में गुप्तजी ने उन विराट पीड़ा की नियोजना। की है। जिसकी तुलना में पति वियोग का दुःव अत्यन्त अल्प-प्राण और निस्हार

है। निस्तन्देह कवित्व के उपयोग के लिए दुर्वल-हृद्य नायिका एक सुलम साधन है; किन्तु उच्च कवित्व के लिए, उच्चकोटि की कला के निदर्शक के लिए दुर्वल-हृद्य नारी को भी, उसके महान् पित के महा-त्यागमय जीवन-वातावरण का रचनात्मक लाभ प्रदान करके, उत्तरोत्तर विकास-साधन सम्पन्न बनाया जा सकता है। उचित समय उपस्थित होने पर उर्मिला ने अपने वीर हृद्य का परिचय दिया है; यशोधरा में भी स्वाभिमान का भाव कूट-कूट कर भरा है; साधारणत्या इन दोनों चित्रों की स्विट में किव ने माधुर्य-तत्व का अच्छा एमावेश क़िया है; किन्तु इन दोनों की वेदना के घरातल को और ऊँचे उटाकर यह माधुर्य तत्व और भी हृद्यहारी बनाया जा सकता था।

उर्मिला प्रियतम की स्मृति से व्यथित हो रही है, उसे कान्त के साथ एक दिन का भूलना समरण आ रहा है। लच्मण ने कहा थाः—

एक दिन का भूलना समरण आ रहा है। लच्निया न कहा याः

''नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊँ कही,

किन्तु द्रश्ता हूँ मैं तुम्हारे इस भूलो से।

रोक सकता हूँ अक्लों के बल से ही उसे,

हूटे भा लगाम यदि मेरे कभी भूले से।

किन्तु क्या करूँगा यहाँ ?'

उधिना को यद आ रहा है—

उर्मिला की याद थ्रा रहा है—

"उत्तर में मैंने हँस

श्रीर भी बढ़ाये पैंग दोनों श्रोर ऊले से ।

"हैं हैं कह लिपट गये ये यहीं प्राणेश्वर,

बाहर में संकुचित भीतर से फूले से ।"

यशोषरा की विचार-धारा उर्मिला की विचार-धारा हैसे कुछ ऊँची है; उसके ग्रादर्श उच्चतर हैं, उसका त्याग भी ग्रिपेलाकृत विशिष्ट है। उर्मिला लद्भगण के ग्रादर्शों के सम्बन्ध में विवाद नहीं करती; यह शायद उनकी श्रेष्ठता की कायल है। बौद्धिक दृष्टि से यशोधरा उर्मिलता से ग्रिधिक ऊँची है भी। यशोधरा की परिस्थिति में पड़ कर भी वह शायद ही विवाद करने की प्रतिभा का परिचय देती। किन्तु यशोधरा कहती है:—

> "ग्राग्रो, प्रिय! भव में भाव विभाव भरें [हम, डूबेंगे नहीं कदापि, तरें न तरें हम। कैवल्य काम भी काम, स्वधर्म धरें हम, संसार हेतु शत बार सहप्रे मरें हम। तुम, सुनो चेंम से प्रेम गीत में गाऊँ। कह मुक्ति मला किस लिए तुमें में पाऊँ?"

यशोधरा ने विवाद तो किया और उसे दाद भी दी जा सकती है, लेकिन कठिनाई यह है कि वह 'शत वार' के स्थान में एक बार भी तो संवार के लिये नहीं मरी । गौतम बुद्ध तो मुक्ति के लिए जूफ़ने गये ये और ने उसे लेकर ही अपने समय पर लौटे, किन्तु यशोधरा ने चन्द्रमा, सूर्य, पवन और बादल के निश्व-प्रम को हृदय में धारण करके अपने उत्सर्ग का कोई परिचय नहीं दिया । उसने जो कुछ किया वह यही या कि राहुल को पाल-पोसकर वड़ा किया, इतना तो प्रत्येक माता अपने पुत्र के लिए करती है । यशोधरा ने मैले कुचैले कपड़े भी पहने, वह दुवैल भी हो गयी, किन्तु इससे क्या ? पित को प्यार करने वाली प्रत्येक वियोगिनी स्त्री की ये स्वामाविक परिस्थितियाँ हैं ।

चरित्रों के इस संचित्र दिग्दर्शन के बाद अब विचारणीय है कि गुतजी की कल्पना ग्रौर त्रानुभूति ने कैशी चरित्र सुष्टि में त्रापना सङ्गम-स्थल प्राप्त किया है। राम को तो ऋार्य धर्म्म के प्रचारक के रूप में नीचे की त्रोर खींचकर उन्होंने ग्रपने व्यक्तित्व के त्रानुकृल कर लिया है, किन्तु बुद्ध के मिशन में देश-प्रेंम के किसी लौकिक रूप का सिन्नः वेश न हो सकने के कारण वे गुप्तजी के लिए दूर की अनुभूत वस्त ही के रूप में रहे हैं। स्त्रीर फिर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 'साकेत' में श्रीरामचन्द्र श्रीर 'यशोधर' में बुद्ध भगवान् केवल वाता-वरण के निर्माता! हैं, 'साकेत' में लद्मण श्रीर उर्मिला तथा 'यशोधरा' में यशोधरा ही प्रधान हैं। किव की कल्पना नायकेतर चरित्रों की विचार धारा के रूप में चाहे जितना ऊँचा उड़े, किन्तु नायक स्किट के मूलसार ही में उसकी श्रनुभूति स्थिरता प्राप्त करती है । ऐसी स्थिति में उल्लेख-योग्य पात्रों में लद्मण, उभिला, त्रीर यशोधरा ही में हमें गुप्तजी की श्रनुभृति श्रौर कल्यना की सम्मिलनं-भूमि की तलाश करनी चाहिये l उमिला की तुलना में 'साकेत' के वस्तु-संगठन में लद्दमण भी कम महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं, ऐमा जान पड़ने लगता है, मानो कवि ने उर्मिला के ग्रश्न भौक्तिकों की माला गूँथ कर परमात्मा को समर्पित करने ही के लिए यह सब प्रबन्ध रचा है। किन्तु विश्ववेदना-शून्य, केवल पति वियोग-व्यथा में निष्ठुरता-पूर्वक केन्द्रीभूत इन मौक्तिकों को क्या विश्वात्मां के चरणों में स्वीकृति प्राप्त होगी ? जैसे उर्मिलां वैसे ही यशोधरा ने विश्व-वेदना का कोई ठोस परिचय नहीं दिया है। निस्स-न्देह लद्दमण की स्टिंट में कवि को सफलता प्राप्त हुई है; श्रीर वह इसलिए कि वे कवि के व्यक्तित्व की प्रकृत उत्पत्ति हैं, राष्ट्र-सम्मान श्रात्म सम्मान की रचा में दत्त-चित्त एक धुरन्धर सिपाही हैं। श्रतएव यह कहा जा सकता है कि लद्भगा ही कि सुष्टि में कवि की करपना ने श्रपने विधाम की भूमि प्राप्त की है।

ंचें प में गुतजी ने श्रीरामचन्द्र के रूप में ग्रपने ईश्वर को ग्रार्थ-

संस्कृति-विश्रष्ट हिन्दू समाज में अपने समाज को, और लद्मण के रूप में वर्त मान 'काल के श्रेष्ठ, देश-सम्मान-रच्चक योद्धा को प्राप्त किया है। इसी त्रयी की घुरी पर गुप्तजी का सम्पूर्ण काव्य-शकट प्रगति-शिल होता है।

# ७-गुप्तजो समाज की उत्पति या उसके निर्माता

समाज भी प्रत्येक स्थिति में एक आदर्श और उसका अनुसारी एक लोकमत उसके प्रत्येक सदस्य की प्रवृत्तियों को शांखित करता रहता है, इसकी चर्चा की जा चुकी है। यह भी वतलाया जा चुका है कि प्रत्येक प्रतिनिधि कि एक नवीन आदर्श और लोकमत के प्रवर्त के लिए अवतीण होता है। महाकि और प्रतिनिधि कि के अन्तर की और भी सकत कर दिया गया है, महाकि अधिक दीर्घकाल व्यापी आदर्श और लोकमत की उत्पत्ति करने में सफल होता है, प्रतिनिधि कि उससे अपेताकृति कम। ये दोनों ही समाज का स्वरूप परिवर्तित कर देने में सफल होते हैं। किन्तु महाकि या प्रतिनिधि कि द्वारा प्रस्तुत आदश और लोकमत का अनुसरण करने वाले अन्य कि समाज के निर्माता या उसके प्रवर्त्तक नहीं कहे जा सकते, वे तो उस समाज ही की उत्पत्ति कहे जायेंगे जिसके स्वीकृत आदर्श और लोकमत में उनका जीवन व्यतीत होता है। गुत जी समाज के निर्माता है, या उसकी उत्पत्ति हैं, इस पर विचार करने का यह उपयुक्त स्थल है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में गुप्तजी के कार्य्य का एक विशेष स्थान है। वर्त्त मान काल में पं॰ अयोध्यासिंह उपध्याय को छोड़कर अन्य किसी कि ने हिन्दू जाति के उद्बोधन के लिए इतना अप नहीं किया। उपाध्याय जी की रचनाओं के एक अश में श्रांगरिकता भी पायी जाती, है, किन्दु गुप्तजी ने जहाँ नारी-सौन्दर्य का निरूपण किया है, वहाँ भी प्रगाद श्रंगारिकता देखने में नहीं ज्याती। ऐसी अवस्था में यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि गुप्तजी के कार्य में एक बहुत बड़ा निरालापन है जो हिन्दी साहित्य में अन्यत्र मिलना असम्मव है। उनके काव्य में जिस ग्रादर्श का गान किया गया है, जिस लोकमत की घोषणा की गई है, उनका त्राविष्कार यदि स्वयं उन्होंने किया होता, तो निस्तन्देह उनके कार्य के इस निरालेपन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता । किन्तु गुप्तजी ने कोई मौलिक श्रादर्श लेकर कार्य चेत्र में प्रवेश नहीं किया; जैमा कि पहले कहा गया है, उन्होंने भारतेन्द्र द्वारा प्रच लित तथा उनके समसामयिक और अनुगामी अन्य कवियों द्वारा खी-कृत देशभिक्त के व्यापक श्रादर्श को श्रापनाया जो कालांतर में स्वराज्य प्राप्ति के प्रयत्न के रूप में केन्द्रित हुन्ना । वर्त्तमान समाज के लिए भी उन्होंने कोई मौलिक श्रादशं नहीं प्रस्तुत किया; श्रधिकांश में वे श्रीरो द्वारा दिये गये आदर्श को आत्मसात् करने ही की चेष्टा में लगे रहे श्रीर कहीं-कहीं उसमें भी सफल नहीं हो सके हैं। ऐसी श्रवस्था में हम उन्हें समाज का निर्माता न कह कर समाज की उत्पति ही कहने को विवश होंगे: उन्होंने समाज की ग्रान्तरिक शक्ति को प्रेरणा प्रदान करने के स्थान में उससे स्वयं ही नेरिंगा प्राप्त की है ग्रीर अपनी कृतियों द्वारा उसी प्रेरणा का उपभोग किया है। गुप्तनी के ग्रंथों पर एक दृष्टिपात करके इम अपने इस कथन के श्रीचित्य की परीक्षा भी कर सकते हैं।

गुत्तजी का पहला कान्य अन्य 'रंग में भंग' है। इसके नायक गेनोली'नरेश लालसिंह की मिथ्या अपमान भावना ने वीरता का अनावश्यक प्रदर्शन प्रदान कराके न जाने कितने मूल्यवान जीवन का बिलदान कर दिया। इस बिलदान में निहित सत्य की अपूर्णता अयवा 'पूर्णता की किवे ने कहां परीचा की ? उक्त सत्य से उच्चतर सत्य का स्वरूप उसने कहां खड़ा किया?' लालसिंह मे दानवीरता भले ही कर्मतुन्दिश्वितिस कहणाजनक काएड का स्वरात उनके कारण हो गया, उसका उत्तरदायित्व उनकी अनुचित प्रतिद्वन्तिता-भावना ही पर है। इसकी आलोचना न तो किन ने लालिंग्ड के अनुताप के रूप में की और न किसी अन्य पात्र के द्वारा किसी रूप में करायी। सत्य आदर्श की अपूर्णता ही से विवाद की सुब्धि होती है। लालिंग्ड के आदर्श में किस स्थल पर अपूर्णता थी, इसे पाठकों को समभाने का कोई उद्योग किन ने नहीं किया। और इस प्रयत्न के अभाव में हम यह समभने लग सकते हैं कि शायद किन की इसी में नृष्ति मिल रही है।

'किसान' नामक काव्य के नायक किसान के जीवन ख्रौर ख्रन्त में भी कवि का कोई मौलिक त्रादरा नहीं दिखायी पहता। उसके जीवन-क्रम को हम देश में प्रचलित आन्दोलनों पर आश्रित देखते हैं। उदाहरण के लिए उसके कुलियों में भर्ती होकर दक्तिणी श्रफ्तीका की जाने और वहाँ से लौट कर ब्रिटिश सैनिकों में भरती होने वाली बात पर दृष्टिपात किया जा सकता है । इस किसान का जीवन त्तो दयनीय है ही, किन्तु किन ने इसकी मृत्यु को भी गौरव-जनक नहीं बनाया । ब्रिटिश युद्ध-स्थल में भेजकर टिगरिस नदी के त्तट पर उसके प्राणों का विसर्जन कराना कौन सा महत्व रखता है ? इसमें किस ग्रार्श की महत्ता प्रगट की गयी है ! इससे कहीं ग्राधिक चजीवता तो लो॰ तिलक के उस कथन में थी निसमें उन्होंने कुछ शतों पर केवल महार प्टू से एक लाख सैनिक देने का वादा किया था। उससे भी कहीं ऋधिक शिक्त गाँचीजी के निस्वार्थ सहयोग में थी, जिसने कालान्तर में उनके द्वारा प्रवर्क्तित श्रसहयोग की तेजस्विता बढ़ायी । गुतनी ने इन आदशों का उपयोग किया होता तो उनके किसान में कुछ चमक ग्रा जाती, कुछ जान ग्रा जाती।

'भारत भारती' में भी गुप्तजी का कोई मौलिक श्रादर्श नहीं दिखायी पड़ता । उसके मुखपृष्ट पर लिखा गया है:— हम कीन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे ग्रभी ! . त्राओं विचारें त्राज मिल कर ये समस्याएँ सभी ॥

कवि ने कुछ अंशों में यह तो सफलतापूर्वक वतलाया कि हम कौन थे, यह भी ठीक ठीक समभा दिया कि हम क्या हो गये हैं; किन्तु ग्रागे हम क्या होंगे, इस समस्या पर उचित प्रकाश नहीं डाला । इस प्रश्न का इल तो कवि को तभी मिल सकना था जब उसके सामने भावी भारतीय समाज का कोई चित्र उपस्थित होता, ऐसा चित्र जिसमें हिन्दु मुसल्तमान और इसाई ग्रादि सभी भारतवासी जीवन के एक ऐसे स्तर पर दिखलाये जाते जहाँ उनके पारस्परिक ऐक्य की संमान्नना होती । इसके उत्तर में शायद यह कहा जाय कि इस पुस्तक का विषय ही केवल हिन्दू जाति है, ऐसी ख्रवत्था में इतर लोगों के वर्णन का उसमें किस प्रकार समावेश किया जा सकता है ! जो इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित करे वह हिन्दुयों की वास्तविक समस्यायों से परिचित नहीं समस्ता जा सकता । सच बात यह है कि भारतवर्ष में भी भूपने घर में भी हिन्दुओं का भविष्य ग्राम केवल हिन्दुओं के हाथों में नहीं है। 'भारत-मारती' के प्रकाशित होने के दो दशकों के भीतर ही हमने देख लिया कि उसमें चाहे कुछ भी किया गया हो किन्छ इस पर विचार नहीं किया गया कि हम 'क्या होंगे ! गुप्तजी के पास यदि कोई मौलिक ग्रादर्श होता तो 'भारत-भारती' में यह तुटि सम्भव नहीं हो सकती थी।

साकेत' गुप्तजी का महाकान्य है। उनके जीवन के अधिकांश अम का वह मधुर और सुसंगठित फल है। किन्तु मौलिक आदर्श के अमाव ने उसे भी अञ्चला नहीं छोड़ा है। तुलसीदास के राम चन्द्र का अवतरण काल के एक बहुत वड़े विभाग की समस्या है। हल करने के लिए हुआ था, उनके मर्यादापुरुपोत्तम ने अपने वत्त मान काल की कठिनाह्यों को तो इल किया ही, साथ ही भविष्य के लिए भो भक्षों का सहीयक होने के लिए अपने नाम का प्रभाव छोड़

दिया। किन्तु गुप्तजी के रामचन्द्र जी हमारी वर्ज मान कठिनाइयों को भी पूर्ण रूर से निराकृत नहीं करते। जैजा कि पहले संकेत किया जा चुका है, 'वारम्बार हमारे समाने यही प्रश्न उपियत होता है कि हिन्दू संस्कृत के प्रचार- कार्य्य से बोिभल बना कर किन ने जो उन्हें दिल्एी जङ्गलों में भेज दिया है उससे हमारी विद्यमान समस्याओं को कौन सा प्रकाश मिलता है? किन का इशारा शुद्धि त्र्यान्दोलन की श्रोर तो नहीं है! क्या वे हमारे सामने एक ऐसा कार्य्यक्रम रख रहें हैं जिसके श्रमुसार भारतीय समाज का उदारक श्राय्येतर तथा भारतवासियों को श्राय्य-संस्कृति में दीचित करके, तथा उन्हें श्रपना धनिष्ट संगी-साथी बना कर सिन्धु के उस पार विलखने वाली भारतल सिमी का उदार करेगा। यदि इस कथन में सत्य का कोई श्रंश हो तो इसमें थोड़े से श्रौर शब्दों को जो जोड़ कर हम यह कह सकते हैं कि श्रार्यसमाज का बहुत दिनों तक यही कार्यक्रम रहा है, जिसे बाद को हिन्दू महास्था ने भी श्रपना लिया है।

'साकेत' के नायक लद्मण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक तो अन्यत्र लिखा जायगा, यहाँ इतना ही कथन पर्य्याप्त है कि उनमें पराक्रम, साहस, त्याग सब कुछ होने पर भी जल्दवाजी और क्रोध का इतना आधिक्य है कि उनके कारण पग-पग पर किठनाइयाँ खड़ी हो सकती हैं। यदि उन्हें सम्हालने के लिए रामचन्द्र जैसे धीर पुरुष निरन्तर साथ न रहें तो वे बात-बात में अनर्थ खड़ा कर दिया करें। ऐसे पुरुष को हमारे सामने आदर्श रूप में रखकर क्या कि इच्छा करता है कि हम उसी का पदानुसरण करें ? रामचिन्तानातम में इस तरह का प्रश्न इसलिए नहीं खड़ा होता कि उसमें लद्दमण गौण रूप में अकित किये गये हैं। वहाँ लद्दमण की सभी विशेताओं को अनुकरणीय सममने का प्रोत्साहन पाठक को नहीं मिलता। पाकेत' में लद्दमण की स्थिति ठीक इसके विगरीत है। लद्दमण के चरित्र में कितनी अधिक महत्ता, कितनी अनुकरणीयता, कितनी लोकआहाता का समावेश हो

जाता, यदि उनमें अपने कोष के प्रति अनुताप का एक हलका सा भाव भी उत्पन्न हो सकता । आवेशशोल लद्मशा में यदि स्वयं अाने कीष के प्रति थोड़ी सी भल्लाहर पैदा हो गई होती तो उनके महा-काव्योपयुक्त व्यक्तित्व की विशालता में और भी परिवर्द्ध हो जाता । हमारे वर्ष मान समाज के लिये राजपूर्तों की व्यक्तिगत वीरता और जोशीलेपन का आदर्श सहायक नहीं हो सकेगा; उसमें शक्ति रहते हुए भी असफलता का बीज निहित है । हमारे वर्ष्त मान समाजोद्धारक को वीरता के साथ धीरता और गंभीरता का विकास भी अपने व्यक्तित्व में समाविष्ट करना पड़ेगा।

उर्मिला स्त्रोर यशोधरा के द्वारा भी गुप्तजी ने समोज के लिये कोई मौलिक स्त्रादर्श नहीं प्रस्तुत किया। ये दोनों तो स्त्रपने ही स्वार्थ में सिमिट कर रह गई हैं। इनकी स्त्रपनी ही वेदना इतनी स्त्रधिक है कि लोक वेदना को हृदय में धारण करने के लिए इनके पास स्त्रवकाश नहीं।

को कुछ जपर निवेदन किया गया है, उससे, श्राशा है, पाठक को यह बात स्पष्ट हो जायगी कि गुप्तजी ने अपने समय के समाज के सामने भी, दस बीस वर्षों के लिए भी, नेतृत्व प्रदान करने वाले किसी आदशे को उपस्थित नहीं किया। यही नहीं, समाज के क्रियाशीज आदर्श से वे कहीं-कहीं पिछड़े भी रह गये। उनके काव्य भी फुप्टभूमि के सम्बन्ध में कुछ, कहा जा चुका है। उस फुप्टभूमि का उन्होंने उचित उपयोग किया; भाग्तेन्दुकालीन आदर्श और लोकमत का जैसा सुन्दर विकास उनके काव्य में मिलता है वेशा पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय को छोड़ कर और किसी भी आधुनिक किय के काव्य में नहीं मिलता। किन्तु अपने समलालिक समाज तथा आगे आने वाली पीदियों है जिए वे उपयोगी आदर्श नहीं दे सके। अधिकांश में वे समाज के अचलित आदर्श के अधीन ही रह कर कार्य करते रह गये।

ऐसी अवस्था में जैसा कि इन पहले कह आये हैं, इम उन्हें समाज का निर्माता न कह कर उसकी उत्पत्ति ही कहेंगे।

### **८-गुप्तजी की भाषा**

ज्यों-ज्यों भारतीय राष्ट्र के नव जागरण को भाषा में व्यक्त करने की आवश्यकता बढ़ी, त्यों-त्यों खड़ी बोली में लिखी गई कविताओं का प्रचार भी बढ़ा। हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रायः प्रत्येक काल में खड़ी बोली में कुछ कविताएँ लिखी जाती रही हैं, किन्तु अधिकांश कि व्रजभाषा की माधुरी पर इतने लड़ू रहे हैं कि स्वभावतः वे अपनी प्रतिभा का परिमार्जनकारी उपयोग खड़ी बोली को नहीं प्रदान कर सके। फल यह हुआ कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के समय में और उनके कुछ समय बाद जिब खड़ी बोली का उपयोग बढ़ा, तब काव्य भेमी पाठकों को उसमें काव्योचित मधुरिमा का अभाव दीख पड़ा। स्वयं भारतेन्द्र की कविता खड़ी बोली के मैदान में आकर या तो पूरी मावा में अपनी फारसी शब्दों से लदी हुई उर्कृ ही हो गयी या फिर लड़खड़ाती हुई ही चली। उनकी दोनों तरह की कविताओं के दो नमूने दें खियें—

- (१) "दिल मेरा ले गया दया करके।
  वेवफा हो गया वफा करके।
  हिज्र की शब घटा ही दी हमने।
  दास्तां जल्फ की बदा कर के।
  ग्रुत्रलारू कह तो क्या मिला उफको।
  दिल्जलों को जला जला करके।"
- (२) "श्रीराधामाधव युगल प्रेम-रस का अपने को मस्त बना। पी प्रेम पियाला भर-भरकर कुछ इस मै का भी देख मका।। इतबार न हो तो देख न ले क्या हरिश्चन्द्र का हाल हुआ।। — पी प्रेम पियाल भर-भरकर कुछ इस मै का भी देख मजा।।"

हितीय श्रवतरण के तुकां, 'वना' 'मजा' 'हुआ' 'मजा' पर दृष्टि पन्त की जिये । उद्दूं ने भले ही ये भचलित हों, किन्तु हिन्दी में तो यह काफियातङ्गी दुवलता मानी जायगी । भाष-सम्बन्धी यह लड़खड़ाहर भारतेन्दु के समसामियक तथा श्रमेक परवर्त्ती कवियों में देख पड़ती है । पं० बद्रीनारायण चौधरी की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिये:—

''ग्रम वची-खुची खेती हूँ <u>खिसकत लागी</u>। चारहुँ <u>टिसि लागी</u> है महँगी की श्रागी। सुनिये चिलायँ सब परना भई भिलारी। भागो भागो श्रम काल पड़ा है' मारी।"

पं॰ नाथूराम शङ्कर शर्मा की निम्नलिखित पंक्तियों में भी भाषा सम्बन्धी अन्यवस्था विद्यमान है:—

> "लाल गुलाल उड़ाय कीच केशर की छिड़की ।। सबको नाच नचाय सुगति की खोली खिड़की ।

+ + +

भङ्ग हुत्रा रत्त रङ्ग भयातुर हुल्लङ भागा । निर्राल नर्त्तनागार छुपा रतराज ग्रभागा ॥"

पं० श्रीधर पाठक की कवित्वपूर्ण लेखनी का सम्पर्क पाकर भी खड़ी त्रोली नी ऋस्त व्यस्तता नहीं की जा सकीः—

"ध्यान लगाकर जो देखो तुम सुष्टि की सुघराई को।

+ + +

सकत सृष्टि की सुचर सीम्य छवि एकत्रित तहाँ 🛱 छाई है।

+ + + + † देखूँ मैं इन्हें मनुजन्तुल नामकता का अर्थिकारी।" पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी की खड़ी बोली की किवता भी साधु-भाषा के ऋभाव में लॅंगड़ाती हुई चलती है:—

"स्वामी की इस अनुकम्पा का अभिनन्दन कर शीश मुकाय। रित नायक इस भाँति इन्द्र से बोला उसे अकेला <u>पाय।</u>

अस्ति अस्ति क्या के सुक्ते होय आदेश ।

रपन्कराज्य काप सम्पन्नि सुक्त ठाप श्राप्य

भृकुटी कुटिल कटाच्यात से उसे मुन्दरी सुर बाला। वांध डाल रक्खे वैसे ही पड़ा रहे वह चिरकाला।

× × ×

विना कहे ही तुभको देगा वह सहायता इस <u>काला</u>। ×

इसते वे अन्धे से होकर मरमरात पत्तों वाले।"
हिन्दी के आधुतिक कवियों में पं॰ अयोध्या सिंह उपाध्याय कठिन
और सरल दोनों प्रकार की भाषा लिखने के लिए प्रख्यात हैं। अधि-कांश में कि की भाषा का विशेष सम्बन्ध उसके विषय और छन्द-गत निर्वाचन से है। उदाहरण के लिए उनकी दो रचनाएँ यहाँ दो जाती हैं:—

- (१) ''रूपोद्यान प्रफुल प्राय कलिका राकेन्द्र विम्नानना । तन्वज्ञी कलहाँसिनी सुरसिका क्रीड़ा कला-पुत्तली । शोभा-वारिधि की अमूल्य मिस सी लावस्य लीलामयी । श्रीराधा मृदुभाषिसी मृग-हगी माधुर्य सन्मूर्ति थीं।"
- (२) "त्राँख का त्राँस टलकता देखका,जी तहप कर के हमारा रह गया।

### क्या गया मोतो किसी का है बिखर या हुआ पैदा रतन कोई नया ""

पं० श्रीषर पाठक की कविता की चर्चा ऊपर की ना चुकी है। उपाध्याय जी की भाषा का उक्त दुरङ्गापन कुछ-कुछ उनकी भाषा में भी पाया जाता था। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों देखिए:—

- (१) बन्दे भारत देश मुदारम् । सुवमा सदन सकल सुख सारम् । बोध विनोद मोद श्रागारम् । द्वेष दुरापद क्लेश कुठारम् ।
  - (२) "प्राण ियारे की गुण गाथा साधु कहां तक मैं गाऊँ। गाते-गाते चुके नहीं वह चाहे मैं हो चुक जाऊँ।"

बाव मैथिलीशरण गुप्त की भाषा में न तो वे त्रृटिगाँ श्रिषिक मात्रा में हैं जो भारतेन्दु के समसामयिक श्रिथवा परवर्ती कवियों की एक विशेषता रही है श्रीर न दुरङ्गापन ही उसमें कहीं उल्लेख योग्य मात्रा में देखा जाता है।

'सरस्वती' में प्रकाशित होने वाली उनकी प्रारम्भिक रचनाश्चों से लेकर 'यशोघरा' तक की भाषा में प्रायः एकरूपता का दर्शन होता है। उदाहरण के लिए पाठक उनकी कतिपय पंक्तियाँ देखें:—

(१) "तत्र वीर कर्ण समझ सत्वर उप साइसयुत हुन्ना, उस काल दोनों में वहां पर युद्ध श्रात अद्मुत हुन्ना।"

(२) "री लेखनी ! इत्यत्र पर लिखनी तुमे है यह कथा । इक्कालिमा में इब कर तैयार होकर सूर्वधा ।"

---भारत-भारते

- जयद्र**य-**बध

(२) ''लोले मूँद प्रकृति पलक निज फिर दिन हो फिर रःत । परम-पुरुष त् परख हमारे घात श्रीर प्रतिघात ।''

–भङ्काः

(४) "भू पर यत्र तत्र सर्वत्र, किया तुम्हीं ने एकच्छत्र। तप कर पाये तो तत्व, मुख के ऋौर शांति के सत्य।"

—हिन्दू

पर किया मकरालय मैंने उसे एक गोष्यद सा मान।"

—साकेत

(६) "अन कठोर हो <u>नजादिष श्रो कुसुमादिष</u> सुकुमारी। श्राय्येपुत्र दे चुके परीज्ञा श्रव है मेरी बारो।" —यशोधरा

उक्तं अवतरणों में रेखांकित शब्दों पर दृष्टिपात कीजिये। उनमें सुत, रात, परख आदि ही योड़े से शब्द तो तद्भव हैं; शेष सभी तत्सम हैं। गुप्त जी के भारत-भारतीं नामक अन्य में तो जहाँ तहाँ कर्णकड़ तत्सम शब्दों का बाहुल्य भी देखने में आता है। उन्होंने तद्भव शब्दों के प्रयोग की ओर यदि यन तत्र ध्यान दिया है तो प्रायः संकीर्ण स्थलों में, जहाँ उनकी तत्सम शब्द-विशिष्ट पदावली को यति अयवा तुक आदि की सुविधाओं के ख्याल से अपनी रास दीली करनी पड़ती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि तद्भव शब्दों के विदग्धतापूर्ण प्रयोग के विना कित को माधा पर अधिकार नहीं प्राप्त होता, भाषा कि की चेरी होकर उसके भावों की विधिनी शक्ति को विकतित नहीं होने देती।

गुप्तजी की काव्य-भाषा की उस जुटि की ख्रोर भी ध्यान देना त्रावश्यक है जो उन्हीं की नहीं, खड़ी होली के ऋषिकांश कियों की काव्य-भाषा की जुटि है । यह जुटि है, चलते महावरों के प्रयोग .१—'छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूँ उसी वन में'! २—'करने लगे परिश्रम मिलकर हम दोनों जी तोड़'! ३—'शांत रही न महामारी भी पाकर योग उमङ्ग'।

गुप्तजी के काव्य में महावरों के कम प्रयोग से सौन्दर्य की कितनी कमी रह गयी है, इसका अन्दाज लगाने के लिये मैं पाठकों के सामने मन्यरा कैक्यी का प्रसङ्घ उपस्थित करता हूँ । दोनों की तुलना करके वे देखें कि महावरों ने तुलसीदास जी की पंक्तियों को कितना सरस बना दिया है, और उसके अभाग से गुप्तजी की भाषा में किस हद तक स्वभाविकता का हास होगया है। उक्त प्रसङ्घ में तुलसीदास की महावरेदार चौपाइयाँ निम्नलिखित हैं:—

(१) 'देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गौ तकै लेउँ केहि भाँती । (२) 'उत्तर देइ न लेइ उसास्। नारि चिति करि दारित ग्रांस् । (३) 'कृत सिख देइ हमहिं को उमाई। गाल करव केहि कर वल पाई'। (४) 'का सोवति सुहाग ग्रिमिमानी। निकट महाभय तू न डरानी। (५) भा कौशिल्यहि विधि त्राति दाहिन। देखत गर्वे रहत उर नाहिन'। (६) 'इमहुँ कश्व श्रव ठकुरसुहाती। नाहित मौन रहन दिन राती'। (७) किर कुरूप विधि परवश कीन्हा। बुवा सो लुनिय लहिय नो दीन्दा ।

(C) 'निर तुम्हारि च ह सनति उलारी। रूधहँ करि उपाय वर वारी। ६) 'चतुर गंभीर राम महँतारी। बीच पाह निज काम सँवारो।" (१०) रेखा खेंचि कहीं नल भाखी। भामिनि भइउ दूव की माखी'। (११) 'सुनु मंथरा बात फुर तोरी। दहिन ग्रांखि नित फरकति मोरी'। (१२) नहर जनम भरव वर जाई। जियत न करन सवति सेवकाई'। (१३) 'दुई बरदान भूप सन थाती। माँगहु श्राज जुड़ावहु छाती । (१४) 'जी विधि पुरव मनोरथ काली। करहुँ तोहिं चख पूतार म्राली'।

तुलक्षीदास जी की इन पिक्तयों में से रेखांकित महावरों की निकाल दीजिये और तब देखिये कि उनमें कितना प्राण शेष रह जाता है। गुतजी ने उक्त मन्थरा-कैकेयी-प्रसङ्घ के वर्णन में लगभग दो सी पंक्तियां लिखी हैं, किन्तु उनकी केवल निम्न-लिखित पंक्तियां ही महा-वरों से भूषित हैं:—

> १—'कहा दासी ने घीरज त्याग। लगे इस मेरे मुँह में श्राग'। २—'ठोक कर श्रपना कर कपाल। जताकर यही कि फू<u>र्य माल'।</u> ३—'उड़ानी है तू घर में कीच। नीच ही होते हैं वस मीव'।

४- जानकर ग्रवल! ग्रपना <u>जाल ।</u>
दिया है उस सरला पर डाल ।
५- भरत की मां हो गयी ग्रधीर ।
चोभ से जलने लगा शरीर'।

महावरों की कमी के सिवा गुतजी की रचनात्रों की भाषा में एक
पृटि त्रौर है। वह पड़ोस के समाज में प्रचलित फारसी, अरबी के
गुन्हों का संस्कार करके उन्हें आत्मसात् करना नहीं जानती। यह
वेशेषता सभी अच्छे कवियों को भाषा में देखी जाती है। थोड़े से
उदाहरण लीजिप:—

१—'खातूने खाना तो हों सभा की परी न हों'।

—ग्रक्वर

२ - देवता विगड़े तो फिर सरकार इसको क्या करें।

一双布耳

३—'युनहु सूर इम सों इठ मांड़ित कौन नफा करि लैहो।'

-स्र

४—'गई बहोरि गरीन नेवाजू। सरलसनल साहेब रखुराजू।'

—तुलसी

<- 'स्तन मन नयन नितम्ब को, मनहुँ <u>इजाफां</u> कीन ।'

—चिहारी

निस्सन्देह, निम्न-लिखित पंक्तियों में गुप्तजी ने उर्द् बोली के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है:—

"जमींदार ने कहा कि "सुन लो, कहते हैं हम साफ ! अब की बार फमल फिर विगड़े या लगान है। माफ । पर हम जिम्मेदार नहीं हैं, छोड़ेंगे न छ्दान। को तुमको मंजूर न हो तो देखो ग्रपना काम। हुनम हुग्रा फिर मगर वज्लत होगी फिर वेकार। इन्दुलतलव नाम का स्कका लिखा गया लाचार।"

ये पंक्तियां 'किसान' नामक कान्य की हैं ग्रौर इसमें रैखाङ्कित रान्दों का जिस स्वतन्त्रता से उपयोग किया गया है वह उस प्रसङ्क की उत्पत्ति है जिसमें उक्त पंक्तियाँ लिखी गयी हैं। श्रदालती वातावरण का नहाँ सब्भा श्रभाव है जहाँ किवत्व का प्रवाह प्रगतिशील है तथा जहाँ तत्सम रान्दों के प्रयोग के लिए पूर्ण श्रवकाश है, वहाँ पर भाषा के शब्दों का सीन्दर्य-मुद्धिकारक प्रयोग करने की श्रोर उन्होंने श्रिधिकांश में ध्यान नहीं दिया है।

फारसी, अरबी के राज्यों की हिन्दी काव्य में यदि गुप्तजी ने कहीं खाया है तो उनका रूप हिन्दी की प्रकृति के अनुकृत करके; उदा-हरस के लिए—

#### "घ<del>ठकने</del> सी लगी नीचे घरा भी। पसीजी पर न पाषाग्री जरा भी।"

किन्तु जब इम फारसी श्रीर श्ररबी के शब्दों को संस्कृत करके गृहीत करने की सिफारिश करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम साहित्य में हिन्दुस्तानी एकेडेमी के मू॰ पू॰ सेकेटरी डाक्टर ताराचन्द की खिचड़ी माघा के निम्न-लिखित आदर्श को स्वीकार कर रहे हैं:—

"बड़ी हद तक यह काम शायर और अदीव, कवि और लेखक कर सकते हैं, वह नहीं जो लफ्जों के आडम्बर रचते हैं, लेकिन वह जिनके लिए कहा है कि शायरी का दरजा प्रयम्बरी है। अफ़बोस है, इस वक्त ऐसे शायर और अदीव कम हैं जिनका कोई प्रयाम हो %।"

क्षिएकडेमी के कारफरमाओं की लिदमत में इस कदर अर्ज करने की जरअत करता हूँ कि जब एकेडमी ने हिन्दुस्तानी का लकब अस्तियार

इस खिचड़ी भाषा को प्रचलित करने का उद्दोग जितना व्यर्थ है, उतना ही वह इस देश के भविष्य के प्रति द्रोह सूचक श्रीर श्रहित कारक है। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द इस प्रकार का असफल प्रयत्न कर चुके हैं, ग्रीर यदि शिवप्रसादी भाषा त्र्रानुकृल समय में

पना न सकी तो हिन्दी के वर्त मान उत्थानवाल में ताराचन्दी जबान को भी हमारे वर्रोमान कवि और लेखक अपना नहीं सकते, भले ही डा॰ ताराचन्द उन्हें 'पयंत्ररी' का दरजा न दे सकें। हिन्दुस्तानी

एकेडेमी जैसी सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त हिन्दू-मुस्लिम एकता की हिमायती राजनैतिक संस्थाएँ भी उक्त ताराचन्दी जवान के प्रचार में -संलग्न देखी जाती हैं । हिन्दी लेखकों श्रीर कवियों को कठिन भाषा के

उपासक रूप में प्रचलित करने का इन संस्थाओं ने एक फैशन-सा प्रचलित कर दिया है। इस सम्बन्ध में गुप्तजी का निम्न-लिखित कथन सर्वथा युक्ति-युक्त हैः---

"जो शब्द भिन्न भाषात्रों के होने पर भी हमारी भाषा में मिल गये हैं वे हमारे ही हो गये हैं। परन्तु यह अवश्य कहा जायगा क उनके सामने, उसी अर्थ के, अपने शब्दों को अशिष्ट समभाना हमारे मन की नहीं तो कामों की गुलामी जरूर है। श्राजकल राजनीति की -सभाग्रों में बहुघा एक बात देखी जाती है। वह हिन्दी शब्दों का चुन-चुन कर बहिष्कार श्रीर उनके बदले उर्दू फारसी के अलफान का प्रचार | हिन्दी के हित चिन्तकों को सावधान हो जाना चाहिए | अपनी भाषा की छोड़ कर इम ग्राने भावों की रत्ता नहीं कर सकते।"

किया है ग्रीर हिन्दुस्तानी के ख़ान का नीड़ा उठाया है तो क्यों कुछ कितार्वे अब तक ऐसी तालीफ नहीं करायी गयीं और कोई ऐसा रिसाला नहीं शाया किया गया जो हिन्दुस्तानी जनान में त्र्रौर वर्जिसहू वगैर

किसी तगैयुर व तब्दीली के दोनों रहम खत में लिखा जा सके । —मोलवी अञ्दुल हक,,सभापति चतुर्थ सम्मेलन

हिन्दुस्तानी एकेडमी, उर्दे विभाग।

प्रान्तीय बोलियों के उपयुक्त राब्दों के समावेश के सम्बन्ध में वे "गुरुकुल" में लिखते हैं:—

"वोलचाल की भाषा की किवता का शब्द-भरहार भरने में अपनी प्रान्तिक भाषाओं से भी सहायता लेकर हमें उनसे सम्बन्ध-सूत्र बनाये रखना उचित जान पड़ता है। ब्रज, बुन्देलखंडी, और श्रवधी की तो बात ही जाने दीजिए, उन्हें तो हम लोग श्रपने घरों श्रीर गावों में नित्य बोलते ही हैं, लेखक की राय में तो अन्य प्रान्तिक भाषाओं में से भी हमें शब्द "जोगाड़" करते हुए "सिहरने" के बदले "विभोर" ही होना चाहिए।

× × ×

"हमारी प्रान्तिक बोलियों में कभी-कभी ऐसे अर्थ पूर्ण शब्द मिल जाते हैं, जिनके पर्व्याय हिन्दी में नहीं मिलते । जब हम अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द निस्संकोच भाव से स्वीकार करते हैं तब आव-श्यक होने पर अपनी पान्तीय भाषाओं से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने में हमें क्यों संकोच होना चाहिए।"

भाषा के घर का द्वार सदा उन्मुक रहना चाहिए; उसमें पहोसी भी श्रा सकते हैं, विदेशी भी श्राकर रह सकते हैं; किन्तु घर के श्राविकारियों का कत्त व्य है कि वे पहोसियों श्रोर विदेशियों, सभी की, घर की मूल प्रकृति में तन्मय कर लें। "श्रीज" ऐसे शब्दों का तो स्वागत किया जा सकता है; किन्तु "श्रावभार" ऐसे शब्दों के प्रयोग से हुरूहता बढ़ेगी। गुप्तजी के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग देखिए:—

१—"चली न उनकी ऐक चाल भी ।

विगढ़ गयी उनकी चव श्रीत" ।।

र—'तोड़ मरोढ़ उखाड़ पछुड़े ।

बड़े बड़े बहु श्रष्टभड़ माड़े ॥'
'भाड़' के साथ लगे रहने के साथ भने ही हम 'श्रष्टभड़' का

नीरसता-वर्द्धक ही होंगे । श्रतएव प्रान्तीय बोलियों के शब्दों की ग्रहण करने में कुछ सावधानी की त्रावश्यकता है।

गुप्तजी की खड़ी बोली के कुछ चिन्त्य नीचे दिये जाते हैं: --

- (१) 'ग्रार्य का श्रीदास्य यह श्रवलोक, सहम सा मेरा गया वितृ शोक'।
- (२) 'मैं अनुग्रहीत हूँ अधिक कहूँ क्या देवी।
   'निज जन्म जन्म में रहूँ सदा पद सेवी।
- (३) 'ज्ञच तक <u>जाय</u> प्रग्राम किया। मां ने ऋाशीबीद दिया'।
- (४) 'इन्द्रवधू त्राने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय ।
- (४) भर भर कर मीति भरी ऋँ खियाँ ।

इस निवन्ध में गुप्तजी की भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, उसका सारांश यह है कि भाषा के चेत्र में भी गुप्तजी की लेखनी हिन्दू संस्कारों में पूर्णतथा दोचित है। दोणों के होते हुए भी उनकी भाषा हिन्दी के अन्य किवयों की भाषा की अपेचा वर्त्त मान हिन्दी कान्य की हिन्दू संस्कार सम्पन्न आदर्श भाषा के सबसे अधिक निकट है। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी सर्वाधिक लोकिपयता का एक प्रधान कारण उनकी भाषा है।

--:0:--

# ६—गुम्रजी की शैली

किसी मनुष्य में सरलता होती है, किसी में क्षत्रिमता, कोई मनसा, वाचा, कर्मणा एकरस होता है, कोई प्रदर्शनप्रिय होता है। व्यक्तित्व की ये विशेषताएँ वैसी भीतर होती हैं वैसी ही भाव भङ्गी लेकर बाहर भी प्रकट होती हैं। भावों के व्यक्त होने पर रचना का जो एक स्वरूप

स्थिर दोता दें उसी को शैली कहते हैं।

गुतनों के कवि व्यक्तित्व का हम कुछ विश्लेषण कर चुके हैं।
यह व्यक्तित्व काव्य में जिस रूप में प्रवाहित हुआ है। उसी की हम
उनकी शैली कहेंगे 1 उनकी कृतियों में हम चार शैलियों का दर्शन व्र
करते हैं — (१) उपदेशात्मक शैली; (२) गीतकाव्यात्मक शैली; (३)
नाट्यात्मक शैली; (४) प्रबन्धात्मक शैली 1 / यहाँ इन शैलियों के
सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया जायगा।

गुप्तजी की उन्देशात्मक शैली के दो मेद किये हैं जा सकते हैं; (१) साधारण: (२) श्रलकृत । इस शैली का साधारण स्वरूप कहीं इतना साधारण हो जाता है कि वह पद्य-रचना की कोटि में आ जाता है । 'रंग में मंग', 'जयद्रय वध', 'हिन्दू', 'गुरुकुल' आदि अनेक प्रन्थों में अलंकृत शैली के साथ-साथ इस साधारण शैली के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए निम्मलिखित पंक्तियों को देखिए:—

(१) "उस विशाल बरात का वैभव बताना व्यर्थ है। जान सकते सब जिसे उसकाई जताना व्यर्थ है।"

-रंग में भंग

र) "यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय से सम्बन्ध हो वह जान तेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ। अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ।

—जयस्थ-वध

(३) "हे ब्राह्मणों फिर पूर्वजों 'के तुल्य तुम ज्ञानी बनो। भूलो न अनुपम आत्म-गौरव धर्म के ध्यानी बनो। ज्ञीय उठो अन तो कुयश की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन-सहित तन मन तथा धन मेंट दो।"

—भारत-भारती

(४) ''राजद्रोही कहे गये गुरु भरकर सूठी सावी साख । सुनी गयी उनकी न एक भी दंगड हुआ उन पर दो लाख। समभा गुरु ने ऋविचारी को दो कौड़ी भी देना पाय । सहा उसे घीरन से जो कुछ दिया गया उनको संताप ।"

-गुरुकुल

(५) 'इसका नहीं हमें कुछ खेद! मिट जावे ज्यापस का भेट। रक्लो हिन्दूपन का गर्व। यही ऐक्य के साधन सर्व। हिन्द् निज संस्कृत का त्राणा। करो भने ही दे दो प्राण।"

-हिन्दू

विछले ग्रन्थ, 'हिन्दू' की भूमिका में गुप्तकी ने लिखा है:--यदि इम किसी निवन्ध की एक एक पंक्ति में रस खोजने लगेंगे तो काव्यों की तो बात ही क्या, महाकाव्यों को भी अपना स्थान छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। एक एक पत्ते में फूल खोजने की चेच्टा व्यर्थे होगी और ऐसे फुलों का कोई मूल्य भी न रह जायगा। फुल के साथ पत्ती भी रहती ही है श्रीर सच पूछिए तो पत्तियों के बीच ही वह 'खिलता' है।"

निस्सन्देह, प्रवन्ध काव्यों की एक एक पंक्ति में रस लोजना व्यर्थ है; इर पत्ती में फूल नहीं मिल धकता । किन्तु ऐसा भी न होना चाहिए कि पत्तियाँ ही पत्तियाँ मिलें ग्रौर फूल के दर्शन ही दुर्लभ हो जायेँ। 'जय-द्रय वर्ष त्रादि में तो अन्य शैलियों का समावेश भी है, किन्तु 'हिंदू' में तो ख्रादि से ख्रन्त तक साधारण शैली ही का दौरदौरा है। गुप्तनी में कवित्व की कमी नहीं है, किन्तु समाज सेत्रा की धुन में वे किसी किसी रचना को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग नहीं प्रदान कर तके हैं।

श्रलंकत उपदेशात्मक शैली में उपदेश के विद्यमान रहते हुए भी उसकी ग्रभिन्यित के दङ्ग में कुछ सीन्दर्य ग्रीर सरमता का समावेश हो गया है, जिस्से ऐसे स्थलों में कवित्व की स्त्रा सम्भव हुई है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए:—

१) "में कैसा हो रहा हूँ इस अवसर में घोर आश्चर्य लीत। देखा है आज मैंने अचल चल हुआ सिन्धु संस्था विहीत। देखा है, क्या कहूँ मैं निपतित नम से इन्द्र का आज छत्र। देखा है, और भी हाँ, अकश्र कर में आपका संधि-पत्र।"

---पत्रावली

(२) ''श्रम्बुज भी हैं खिले हुए। हेला से कुछ हिले हुए। रहते हैं वे जल पर थों। कि द्यम रहो भूतल पर ज्यों।"

–वैतालिक

गुप्तनी की गीति काव्यात्मक शैली 'भङ्कार' के गीतों श्रीर उर्मिला के विषाद वर्णन में दिखलायी, पड़ती है। इस शैली में भी कहीं कहीं साधारणता श्रीर कहीं कहीं श्रलंकृति के दर्शन होते हैं। नीचे की पंक्तियाँ देखिए:—

(१) "जीव, हुई है तुकको आंति। शान्ति नहीं यह तो है आन्ति।"

अपने आप विरा बैठा है
 तू छोटे से घेरे में
 नहीं ऊबता है क्या तेरा
 जी भी इस आँ घेरे में'।

(२) 'मैं निहत्था जा रहा हूँ इस ऋषेरी रात में। हिस्स जीन लगे हुए हैं प्राणियों की घात में। गूँ जती गिरि-गहरों में गर्जना है। विषम पथ में गर्जना है तर्जना है।

× × ×

विमुख करने की मुक्ते क्या शक्ति है उत्पात में। मैं निहत्या जा रहा हूँ इस ग्रॅंबेरी रात में।"

—मङ्गार

(३) "पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से—
कैसी हुई उपज कपास ईंख धान की?
बोले—"इस बार देवि, देखने में मूमि पर
दुगुनी दया सी हुई इन्द्र भगवान की।
पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कषकों ने
अन्न गुड़ गोरस की वृद्धि की बखान की।
किन्तु, 'स्वाद कैसा है, न जाने इस वर्ष हाय!'
यह कह रोई एक अन्नला किसान की।

—साकेत

इन तीनों अवतरणों में से प्रथम में साधारणता आने का कारण यह है कि जीव को कि ने जीव ही लिखा, उसे किसी मनोहर संकेत के भीतर जकड़ कर नहीं रक्खा। शेष दोनों में अलंकत गीतिकाव्यात्मक शैली विद्यमान है। तीसरा अवतरण उर्मिला के आंसुओं की अनवरत धारा का लद्य मात्र करता है, और उसके विचित्र प्रभाव को देखकर इम चमत्कृत रह जाते हैं।

गुप्तजी की तीसरी शैली है नाट्य-शैली, जो सबसे अधिक निष्फल है। वास्तव में उनकी प्रतिभा नाटक रचना के सर्वथा अनुपयुक्त है। उनके तीन नाटकों में से किसी में भी गति नहीं है, परिगाम-सम्बन्धी उत्कंटा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। गुप्तनी की चौथी शैली है प्रयन्धातमक शैली, जिसमें उनको विशेष कृतकार्य्यता प्राप्त हुई है। इस शैली में उन्हें चरित्र सृष्टि का कौशल दिखलाने का अवसर मिला है। चरित्र सृष्टि के परदे में, घटना प्रवाह के सिलसिले में किव जिन भावों और विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करता है, उनमें एक अद्भुत सौन्दर्य आ जाता है। इस शैली का अनुसरण करके उन्होंने कुछ ऐसे चरित्र हमारे सामने रख दिये हैं जिनके जीवन से हम अपने जीवन का आदर्श प्राप्त कर सकते हैं। रामचन्द्र, सीता, कैकेयी, लच्मण, यशोधरा मध आदि चरित्र विचारों के एक पुष्त्र हैं, जो विविध माननी व्यापारों के बीच चित्रित होकर मिन्न-मिन्न जटिल समस्याओं का एक हल हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।

ग्रतजी की इन विभिन्न शैलियों के प्रवाह में हमें वर्त्त मान ईसवी शताब्दी के विविध तरिङ्गित काब्य-प्रवाह का दर्शन हो जाता है। 'सरस्वती' के ऋारम्भ के वर्षों में छुप्ने वाली कविताओं पर एक दृष्टि डाली जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि उन दिनों अधिकांश में ऐसी ही कविताएँ लिखी जाती थीं जिन्में विषय का वर्णन अन्य पुरुष में होता था। गुप्तजी के काव्य-काल के प्रारम्भिक कुछ वर्ष इस शैली के अनुसरण में व्यतीत हुए । इस शताब्दी के द्वितीय दर्शक में प्रथम पुरुष में लिखी गई कविताओं का प्रचार बढ़ने लगा । ंगुप्तनी की यह प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने समय की आवश्यक-ताग्रों श्रोर प्रवृत्तियों को देखकर काम किया है श्रोर जब उन्होंने देखा कि लोग बाह्य जगत के वर्णनों से ऊनकर अन्तर्जगत की पैठ ऋधिक मात्रा में चाहने लगे हैं तो उन्होंने उस स्रोर भी कदम बढाया। 'रङ्ग में भङ्ग' 'जयद्रथ नघ' 'भारत भारती' यदि प्रथम शैली में लिखी गई हैं तो मंनार के गीत द्वितीय शैली की श्रोर किन के श्राकर्षित होने की सूचना देते हैं। समय की प्रगति तथा पाठक-मएडली में गीति-काव्य के प्रति अधिक कचि बढ़ती जाने के कारण गुप्तजी में भी यह प्रवृत्ति अधिकाधिक मात्रा में विकसित होती गयी। इस

विकास ही वा परिणाम है कि साफेत में पूरा का पूरा नवम सर्ग हम गीतों की एक क्रम-बद्ध लड़ी के रूप में पाते हैं। किन्तु 'साफेत' में फिर भी किव के हाथ पैर प्रबन्ध की जिटलताओं में जकड़े हुए थे; 'यशोधरा' में इस बाधा के कम होने के कारण उसमें गीति-रचना ही को अधिक अवकाश मिला है। स्मर्ण रहे कि छायावाटी कविताओं की बाढ़ के रूप में प्रगट होने वाली गीति-काब्योन्मुखी प्रवृत्ति का तृतीय दशक में उत्तरोत्तर विकास होता चला है। गुप्तजी की हाल की रचना 'हापर' में तो केवल ऐसे चिरित्रों का चित्रण है जो अपने ही हृदय के मार्वों को व्यक्त करते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नाट्यशैली को छोड़कर अन्य अने । शैलियों पर गुप्तजी का अधिकार है और प्रजन्ध-काव्य तथा गीति काव । दोनों ही शैलियों में उन्हें सफलता मिली है ।

# १०--गुप्तजी का छन्द-निर्धाचन

भारतेन्द्र के पूर्ववर्ती तथा व्रलधी और सूर आदि के परवर्त्ती कियों ने अधिकांश में एक धिरे हुए वृत्त के भीतर घूमना शुरू किया था और उसमें उनके लिए छन्दों की तलाश भी आवश्यक नहीं थी। वाप-दादों ने राधा कृष्ण के सुमिरन के रूप में एक अपरिवर्शनीय अनुपम विषय दे ही रक्ता था। साथ ही, दोहा, सवैया, कित्त आदि छन्द भी निर्दिष्ट ही से थे। ऐसी अवस्था में उन्हें हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता नहीं थी; प्राप्त सम्मित का उपभोग मात्र करने की उन्हें आवश्यकता यी और यही उन्होंने किया।

विन्तु वय भारतेन्दु ने एक नवीन विषय का प्रवेश कर दिया तक उसे व्यक्त करने वाले नवीन छुन्द और नवीन भाषा की भी खोज गुरू हो गयी। देशमांक्त की कविताओं के लिए खड़ी योली में जो अनुक्लता दिखाई पड़ी वह अवभाषा में नहीं थी। किसी समय अवभाषा भी राष्ट्रीय एकता की स्वक थी, किन्तु घीरे-घीरे इस आसन पर खड़ी बोली आसीन हुई। प्राचीन छुन्दों में अभी खड़ी बोली का संस्कार नहीं हुआ था, दूसरी ओर खड़ी बोलो का एक रूप उद्दें के नाम से कियाशील था और जनता का उसके प्रति आवर्षण भी कम नहों था। अतएव उसी के अभ्यस्त, मँजे हुए छुन्दों से आदर्श लेकर अपना उसी के छुन्दों को लेकर हिन्दी के कवि राष्ट्रोद्धार के कार्य में लगे। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों को देखिये:—

- (१) "हुआ प्रवुद्ध बुद्ध भारत निज आरत दिशा निशा का। समभ अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तव उसने ताका" । —वदरीनारायण चौधरी
- (२) "विवादी बढ़े हैं यहाँ कैसे कैसे।
  कलाम आते हैं दरिम आँ कैसे कैसे।
  जहाँ देखिए मलेच्छ सेना के हाथों।
  मिटे नामियों के निशाँ कैसे कैसे।
  बसो मूर्खने देवि आय्यों के जी में।
  तुम्हारे लिए हैं मकाँ कैसे कैसे"।

--- प्रतापनारायण मिश्रः

(३) "बुदापा नातवानीं ला रहा है। जमाना जिन्दगी का जा रहा है। किया क्या खाक १ आगे क्या करेगा १ अखीरी वक्त दौड़ा आ रहा है।"

😘 👙 💛 पं० नाथूराम शङ्कर

(४) ''कहीं पे स्वर्गीय कोई जाला सुमंजु जीएा जना रही है। सुरों के सङ्गीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है।

#### गुप्त जी को काव्य-घारा

80

हरेक स्वर में नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता है ! निराली लय है और लीनता है अलाप अद्भुत मिला रही है। पं० श्रीघर पाठक

<sup>('</sup>चाँद श्रौर सूरज गगन में घूमते हैं रात दिन। तेज ग्रौ तम से दिसा होती है उजली ग्रौ मलिन 157

-पं० स्रयोध्यासिंह उपाध्याय

उक्त ग्रवतरणों में से पहले ग्रवतरण का छुन्द हिन्दी पिङ्गली का ललित पद है, किन्तु अरबी फारसी के बहों में दीर्घ को हस्व पढ़कर शब्दों के श्रन्तों को विकृत रूप में पढ़ने की जो प्रवृत्ति पायी जाती है, वह इसमें मौजूद है।

दूसरे श्रवतरण में जिस वह का श्रनुसरण किया गया है वह है:— फ़ऊलुन् फ़ऊलुन् फ़ऊलुन 155 ISS ISS ISS

हिन्दी पिज़त में इसे 'पीयूष वर्ष' छुंद कह सकते हैं। तीसरे स्रवतरण की वह इस प्रकार है:-

मफ़ाई खुन्: मफ़ाईलुन् ISSS ISSS

यह हिन्दी के सुमेर छंद के समकत है। चौथे श्रवतरण की बहु इस प्रकार है:-ं फेलुन् **फ़**क्त्व

SS ISI यह हिंदी के 'यशोदा' छंद का समवर्त्ती है। पाँचवे अवतरमा की बह इस, प्रकार है:-मुस्तफ़ईलुन् मुस्तफ़ईलुन् मुस्तफ़ईलुन्। मुस्तफ़ईलुन्

SSIS

SSIS

SSIS

फाऊलुन्

फेलुन्

SS

ISS

SSIS

यह हिन्दी के गीतिका छुन्द की जोड़ का है, जिसका चौदह श्रीर बारह मात्राश्रों पर विराम होता है।

द्वितीय, तृतीय, चतुयं स्त्रीर पंचम स्रवतरण का छुन्द, उद्दू छुन्द-शास्त्र के स्रनुसार, गजल है। [गजल के प्रथम स्त्रीर द्वितीय चरण सम होते हैं; तृतीय, पंचम, सप्तम स्त्रीर नवम चरण विषम होते हैं, स्त्रीर चतुथ, पष्ट, तथा स्रष्टम चरणों का रदीफ स्त्रीर काफिया प्रथम चरण का स्ननुसरण करता है। प्रायः ग्यारह चरणों में गजल समाप्त हो जाता है।

यों तो हिन्दी श्रीर उद्दें कियों का सम्पर्क मुस्लिम शासकों के दर्शर में प्रायः हो जाता था श्रीर दोनों ही एक दूसरे की श्रीर श्राकपण का श्रनुभन करते थे। यह श्राकपण श्रीर इसके परिणाम स्वरूप होने वाले श्रादान प्रदान में कोई श्रनीचित्य नहीं है। श्रारम्भ में श्रगर कुछ वेदङ्गी नकल भी हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर पं० श्रीधर पाठक तक श्रनेक कियों ने जो गजलों लिखी हैं, उनके तत्सम हिन्दी शब्दों की जगह श्रगर श्ररवी फारती के शब्द रख दिये जायँ तो इनमें भाषा श्रीर छन्द की हिन्द से ऐसी एक भीबात न रह जायगी जिसे हम श्रपनी कह सकें। संत्रेप में कहने का मतलब यह है कि गजलों के श्रनुसरण के रूप में खड़ी बोली काव्य के श्राधुनिक प्रवर्त कों ने बो क्ड़ा कचरा हिन्दी छन्दः शास्त्रियों के सामने रख दिया, उसे साफ करके एक नया माल परवर्ती कियों ने श्रपनी गोदाम में रक्खा। इस माल की सफाई में गुप्तनी का मी कुछ हाथ रहा है।

गुप्तजी ने गजल का भी कुछ ग्राधिक उपयोग तो हिन्दी में नहीं किया, 'मारत भारती' के ग्रन्त में भगवान से एक प्रार्थना की है; वही उनकी एक मात्र गजल है, जिसे उन्होंने सोहनी का नाम दे दिया है। इस सोहनी की भाषा श्रीर शैली देखियेः— "इस देश को हे दीनवन्धों श्रिया अपनाइये, भगवान भारतवर्ष को फिर पुराय-भूमि बनाइये।

× × ×

माँ शंकरी ! तू अन्नपूर्णा और हम भूलों मरें, हेरम्ब से कह दो हमें अब तो न और सताहए।

इस तरह की विशुद्ध हिंदी भाषा में लिखित एक भी गजल हमारे देखने में नहीं आया। निस्मन्देह उर्दू बहों में पं॰ अयोध्यासिंह उपाध्याय से अधिक कविता किसी भी हिंदी किन ने नहीं लिखी है और उनके उद्योग से ये वह भी अपना विदेशीपन त्याग कर हिन्दी पिंगल में डैठने की जगह पा गये; किन्तु जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है वहाँ तक उनके ऐसे पद्यों पर प्रायः उद्दे की छाप लगी दिखाई पड़ती है। निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिये:—

(१) 'नागहानी से बचो घीरे बहो।
है उमेगों से भरा उनका जिगर।
यों उमड़ कर श्राँसुश्रों! सबी कहो।
किस खुशी की श्राज लाये हो खबर।
(२) ''रंग क्यों इतना निराला कर लिया।
है नहीं श्रच्छा तुम्हारा ढंग यह।
श्राँसुश्रों! श्रव छोड तुमने दिल दिया।
किस्रलिए करते हो फिर दिल में जगह।'

दूसरे पद्य में 'हो' दीर्घ है; किन्तु उसे हस्व करके पढ़ना पड़ता है। उपाध्याय जी के ऐसे पद्यों में कहीं कहीं यह आवश्यकता बनी रह जाती है। गुत्रजो की सोहनी इन उब जुटियों से सबया मुक्त है।

गुप्तजी ने छुन्द-निर्वाचन के चेत्र में उर्दू बहीं की छोर विशेष ध्यान न देकर छापने ही यहाँ के छुदों को नवीन रूप में ग्रहण करके चन्हें स्नाफर्षक बनाने का प्रयत्न किया है। कान्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उक्की आभि व्यक्ति भी उसके अनुरूत हो। मोटे आदमी के लिये तंग और पतले आदमी के लिये चीड़ा कोट ठीक नहीं हो सकता। उसमें सीन्दय और प्रभाव दोनों का हास होता है। गुप्तजी हिन्दू संस्कृति को लेकर अपने रचना-कार्य में अग्रसर हुए हैं, अतएव उद् के वहों को अप-नाने की ओर वे स्वभावतः प्रवृत्त नहां हुए। किन्तु सम्भव है, हरिऔष जी की तरह फारसी और उद् के सस्कारों से सम्पन्न होने की अवस्था में वे उद् के बहों में लिखित काव्य में भी हिन्दू संस्कृति का प्रचार करते। जो हो, गुप्त जी के प्रयुक्त छन्दों पर एक दिण्यात कर लेना आवश्यक है।

गुप्तजी ने वर्णावृत्त ग्रोर मात्रिक दोनों ही तरह के छन्दों में लिखने का प्रथास किया है। सन् १६०४ की 'सरस्वती' में प्रकाशित उनकी 'हैमन्त' शीपक कविता में 'वंशस्थ विलम्' ग्रोर इन्द्रवंशा का संयोग किया गया है। कुछ पंक्तियाँ देखियें-

> "नियोगिनी वाम महा मलीन । होती दिशाएँ सब दीप्ति हीन । ग्रम्भोनं सारे विनंपत्र चीएा । भुजंग होते विन वीर्यं दीन ।"

उक्त चारों पंक्तियों में प्रथम पंक्ति में "वंशस्थ विलम्" स्रीर शेष तीनों में 'इन्द्रवंशा' का प्रयोग किया गया है।

रंग में भंग, 'नयद्रय वघ' 'भारत भारती' गुरुकुल, 'हिन्दू', वैतालिक, 'यशोधरा' ऋादि काट्यों के ऋतिरिक्त 'सावेत', "द्वापर'' ऋादि में भी ऋधिकांश में भातिक छंदों ही का प्रयोग किया गया है। 'में भंग' में गीतिका', 'नयद्रय वघ' और 'भारत-भारती' में 'हरि गीतिका' छन्द का प्रयोग देखा जाता है। इन अन्यों के बाद जो अन्य गुत्तजी की लेखनी से प्रसूत हुए हैं उनमें हरिगीतिका का और गीतिका

का प्रायः बहिष्कार कर दिया गया है; इसका प्रधान कारण यह जान पड़ता है कि एक ता उन्होंने 'हरिगीतिका' का अतिशय प्रयोग करके श्रीरों के लिए, तथा श्रीर श्रविक उपयोग के लिए, उसे नीरस बना दिया; दूसरे गत महायुद्ध के अनन्तर स्फूर्तिमय विचारों की जो लहर समाज में ग्रा गयी उसे व्यक्त करने के लिए नवीन छन्दों के प्रयोग की श्रावश्यकता जान पड़ी, तीसरे यह 'हरिगीतिका' का श्रसामध्ये श्रीर दुर्भाग्य ही समस्तना चाहिए कि जहाँ लिलत पद का प्रयोग भारतेन्द्र के समय से अनेक कवियों द्वारा होता आया है और उसमें अनेक काव्यों के लिखे जाने पर भी उसके प्रति हिन्दी कवियों का ऋनुराग कम नहीं हुआ, वहाँ वेचारा हरिगीतिका थोड़े ही दिन आदर-सम्मान पाकर तिर-रकृत हो गया । यों भी हिन्दी काव्य तुक ऋौर छुन्दों के बन्धन में पड़ कर बहुत ऊव गया था। हरिग्रीध जी ने 'प्रिय प्रवास' के रूप में इस कन को ज्यक्त किया और महायुद्ध के अनन्तर छायावादी कवियों के प्रवेश ने उसकी परिमित तुकानत ही तक नहीं रहने दी, केवल लय पर श्राश्रित छन्दहोन मुक्त काव्य की श्रोर भी उन्होंने पैर बढ़ाये। इसी को लद्य करके गुप्त जी ने 'हिन्दू' की भूमिका में लिखा है:-

''सुन्दरम् की प्राप्ति के लिए वह नये नये पंथों का, नई नई गतियों का, अथवा नये नये छन्दों का आविष्कार कर रहा है। इस तो उसके साधन पर ही सुग्ध हो गये, साध्य न जाने कैसा होगा।''—

गुप्तजी ने मुक्त कान्य को तो नहीं श्रपनाया, किंतु श्रपनी किंतित्व कामिनी के लिए नये नये छुंदों का पाटम्बर हुँदुने में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। उन्होंने 'मेधनाद बध' नामक श्रतुकांत पद्यों में लिखित महाकान्य का हिंदी में श्रमुवाद किया। इस श्रमुवाद में उन्होंने जिस छुंद का प्रयोग किया वह पनद्रह श्रम्चरों का वही छुंद है, जिसमें गोत्वामी तुलसीदास निम्नलिखत पंक्तियाँ लिखी गयी हैं:—

'देखि ? है पथिक गोरे स.वरे सुमग हैं । सुतिय सलोनी संग सोहत सुमग हैं । सीभासिधु सम्भव से नीके नीके मग हैं।

मातु पिता भागि बस गये परि फग हैं।''

इस छन्द का उपयोग, 'पलासी का युद्ध' नामक काव्य में गुप्तजी
ने तुकान्तपूर्ण पद्य में भी किया है। उदाहरण के लिए:—

"श्राधी रात हो रही है मौन महीतल है । सघन घनों से घिरा घोर नमस्थल है । करके विदीर्ण उसे नाग ज्यों करे वला । रह रह कर कौंघती है चला चंचला ।" 'सिद्धराज' में इसी छन्द की नियोजना है:—

"दीत भाल, काले वाल, नयन विशाल क्या, भूकुटी कुटिल और नाम क्या सरल है। लाल लाल होंठ हँसना ही सदा चाहते, किन्द्र वीच बीच में कठोरता भत्लकती।" 'नहष' नाभक काव्य में भी इसी छन्द से काम लिया गया है:—

"ग्रस्थिर शची ही थी सखी के साथ मन में— शान्त सुरगुरु के सुरम्य तपोवन में । चिन्तित थी त्र्यांच वह दूनी क्रान्य दिन से । काम उस कोमल को था पड़ा कठिन से ।

'यशोघरा' के योड़े से ऋदुकान्त पद्य मो इसी छुन्द में लिखे गये हैं। कतिपय पंक्तियां देखिए—

> 'गोपे हम अवला जनों के लिए इतना । तेज नहीं, दर्प नहीं, साइस क्या ठीक है ? स्वामी के समीप हमें जाने से स्वयं वहीं । रोक नहीं सकते हैं स्वत्व आप अपना । त्याग कर बोल मला तू क्या पायगी बहू ?"

.संस्कृत वृतों का प्रयोग भी गुत्रजी ने वधेष्ट मात्रा में किया है, विशेष वरके 'साकेत' में, 'पृत्रावली' का तो सम्पूर्ण ऋश ही संस्कृत वृत्तों में लिखा गया है। लेकिन यह नहीं समस में आता कि वे संस्कृत वृत्तों का प्रयोग अतुकानत काव्य में करने से क्यों भिसकते तहे हैं। हाँ, एक बात समस में आती है और है और वह यह कि जनसाधारण भले ही अन्यानुप्रास युक्त तथा संस्कृत वृत्तों में लिखित किवताओं को अपना लें; किन्तु अतुकानत किवता की ओर, चाहे वह संस्कृत वृत्तों के संगीत से संगीतमयी ही क्यों न हो जाय, वे प्रायः कम प्रवृत्त होते हैं। अतुकानत काव्य का रसास्वादन करने के लिए कुछ साहित्यक संस्कार अपेद्धित है। गृप्त जी की किवता जो जन-साधारण के भीतर इतना प्रवेश कर सकी उसका, भाषा के अतिरिक्त, एक कारण उनका छुन्द निर्वाचन भी जान पढ़ता है। उन्होंने छुन्दों की पसन्दगी में अपने पाठकों की रुच्च का भी ख्याल किया है, और ऐसा करके भी बहुत समय से अप्रयुक्त अनेक पुराने छुन्दों को नवीन सौन्दर्य प्रदान करते हुए उन्हें नया मूल्य प्रदान किया।

# ११ —गुप्तजी का स्फुट शिचात्मक काव्य

गुप्तजी के स्फुट शिल्तात्मक काव्यों में 'भारत भारती' की त्रिशेष अविद्ध है। हिन्दू समाज के उद्बोधन के लिए यह उस समय प्रकाशित हुआ जब अनेक राजनैतिक आन्दोलनों द्वारा हिन्दुओं की कल्पना यथेष्ट रूप से उद्दीप हो चली थी। फलतः यग्रपि इस अन्थ में कवित्व पूर्ण स्थलों का अत्यन्त अभाव है, तथापि हिन्दी पाठकों में यह बहुत लोकिपिय हुआ। उस समय समालोचना के लेत्र में पंठ महाबीर प्रमाद दिवेदी की लेखनी चमत्कारिक प्रभाव दिख,या करती थीं। उन्होंने इस काव्य की प्रशंना करते हुए लिखाः—

"यह काच्य वर्त्तमान हिन्दी-साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करने वाला है। वर्त्तमान श्रीर माबी कावियों के लिए वह श्रादर्श का काम देगा। जो कितने ही ग्रंश 'सरस्वती' में निकल चुके उनसे इसके महत्व का श्रमुमान पाठकों ने पहले ही कर लिया होगा। यह सोतों को जगाने वाला है; भूले हुग्रों को ठीक राह पर लाने वाला है, निक्छोगियों को उद्योगशील बनाने वाला है। श्रात्मविस्मृतों को पूर्व स्मृति दिलाने वाला है; निक्त्साहियों को उत्साहित करने वाला है + + + इसमें वह संजीवनी शिक्त है, जिसकी प्राप्ति हिन्दों के ग्रौर किसी भी काव्य से नहीं हो सकती है।"

उक्त पंक्तियों में एक भी श्रयथार्थ बात नहीं कही गयी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि 'भारत-भारती' ने बहुत से लोगों को लगाया, बहुत से श्रात्म-विस्मृतों को ठीक राह पर लगाया। इस श्रवतरण की केवल एक ही बात में संशोधन करने योग्य है श्रोर वह संशोधन यह है कि 'भारत-भारती' ने किसी नये युग को उत्स्व नहीं किया; उसने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को देश-भिक्तपूर्ण किवताश्रों से श्रारम्भ होने वाले भारत विषयक काव्य-युग की श्रन्तिम श्रिभव्यक्ति इस मात्रा में कर दी, कि फिर उसके बाद से एक नये ही युग का श्री गयोश हुश्रा, जिसका नेतृत्व 'विषयवास' ने किया। निस्तन्देह, पं० श्रीवर पाठक भी पंशान लेने के बाद कुछ दिनों तक भारत-गीतों को रचना करते रहे; किन्दु वह निर्थक श्रोर नीरस प्रयास था; क्योंकि प्रवाह को कुछ या 'भारत-भारती' में श्रपनी शिक्त शेष कर चुका था।

मैंने ग्रभी कहा है, 'प्रवाह जो कुछ था'। स्पष्ट शब्दों में इसका यही श्रर्य है कि 'मारत-भारती' ने भी ग्राधिक प्रवाह नहीं पाया था। जो नदी किसी बहुत ऊँचे पहाड़ से निकज़ती है उसी की धारा में वेग और अख़रता ग्रा सक है। 'मारत-भारती' की रचना के समय उसके मियोता की हिएट बहुत ऊँचे नहीं उठ तकी थी; यह 'मारत-भारती' की शिथिल प्रगति से प्रकट है।

'भारत-भारती' के लेखक ने ग्रन्थ भर में रीद्र रूप कई। भी नहीं धारख किया; हिन्दू समाज को मिटयामेट करनेवाली प्रचण्ड- मेरक शिक्त गों को देख सकते की शिक्त का उन्होंने कहीं परिचय नहीं दिया; उनका सम्पूर्ण कोव थोड़े से श्रोपन्यासिकों, श्रंगारिक कियों श्रोर पंडों तक सीमित होकर रह गया; जिन मूल कारणों से हम लोग जर्जरावस्या को प्राप्त हो रहे हैं उनकी श्रोर किव की हिष्ट गयी होती तो श्रपने समाज़ के उक्त वगों के प्रति भी उनका हृदय सहानुभूति से श्रार्द्र हो गया होता । क्रोंच पन्ती काम-मोहित थे, किन्तु श्रादिकवि ने उन पर रोष नहीं किया, उनका कोष तो ज्याध की श्रोर ही गया, जिसने निरीह पन्ती-प्रोमकों को एक साधारण वासना की तृप्ति भी नहीं कर लेने दो।

गुतानी ने अनेक स्थलों और संस्थाओं पर आक्रमण किया है, किन्तु प्रायः उनका कुठार कुंटित ही रह गया है। उदाहरण के लिए:--

"किस स्वर्ग की सोपान है तू हाय री डिप्टीगरी। महिमा समुन्नति की हमारे चित्त में तू ही भरी।"

डिप्टीगरी में हमें शासन करने का श्रवसर प्राप्त होता है, ऐसी श्रवस्था में हम उसे समुन्नति की सीदी क्यों न समके ? हम किस श्राक्त फंक लाभ के लोभ से डिप्टीगरी के प्रति मोह का संवरण करें, यह किव ने हमें नहीं बतलाया ! किसी उच्चतर लाभ का स्वरूप स्थिर करना तो दूर की बात, उसने उसकी कल्पना की एक उड़ती मलक भी हमें नहीं दिखलायी ! स्वष्ट है कि किव हमारे हृदय में इन पंक्तियों के द्वारा डिप्टीगरी के प्रति उपेसा का भाव तो नहीं जगा सका ! यदि किव के हृदय में वेदना की श्राग होती तो डिप्टीगरी तो उसके एक पद की फूँक से उड़ जाती है !

गुप्तजी ने जैसे अपने क्षोघ को एक छोटे वृत्त के भीतर संकृषित कर रक्खा है, वैसे ही उनको करुणा भी प्रायः वहीं तक जा सकी है महाँ तक समाचार-पत्रों की सम्पादकीय टिप्पिएयों ने पर प्रदर्शन का काम किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने क्षपक वृन्द के प्रति सहानु- भूति दिखायी है —वह कृषकचृत्द जो बेचारा तब भी कठोर कार्य्य मं रत रहता है जबः—

> "वरसा रहा है रिव अप्रनल भूतल तवा सा चल रहा। है चल रहा सन सन पवन तन से पसीना दल रहा।"

किंतु क्या उन्होंने ब्रह्मणों, च्त्रियों, वैश्यों श्रौर शुद्धों तथा श्रास्पृश्य वर्गों की दुरवस्था से द्रवित हो कर श्रिश्र प्रवाह किया ? उन्होंने इन वर्गों को सम्बोधित करके कहा है:—

"हे ब्राह्मणो ! फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो ।
भूलो न अनुपम आत्म-गौरव धर्म के ध्यानी बनो ।
कर दो चिकत फिर विश्व को अपने पिवत्र प्रकाश से ।
निट जाय फिर सब तम तुम्हारे देश के आकाश से ।
ज्ञिय ! सुनो अब तो जुयश की कालिमा को मेट दो ।
निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन मेंट दो ।
वैश्यो ! सुनो व्यापार साग मिट चुका है देश का ।
सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का ।

किन्तु क्या गुप्तजी ने उन कारणों की श्रोर भी ध्यान दिया जो ब्राह्मणों, च्हियों, वैश्यों, रह्मों, तथा श्रस्पुश्यों के पतन के लिए उत्तर-दाथी हैं, जो हिन्दू समाज की वर्त्त मान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं? 'भारत भारती' की पंक्षियों को पढ़ कर हमारे नेत्रों से श्रविरल श्रश्रु धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती? इसका सम्ब्र उत्तर यह है कि स्वयं किव के हृदय ने मार्म्मिक पीड़ा जिनत व्याकुलता का श्रनुमव नहीं किया । संसार के इतिहस में, मानव जाति के इतिहास में हिन्दु श्रों का शिक्त से वंचित होना एक श्रव्यन्त करुणाजनक घटना है; जिस समाज ने एक से एक महावीर उत्तरत्र किये; जिसके वीरों ने श्रपने श्रद्भुत साहस श्रीर पराक्रम के कार्यों से शत्रु श्रों के छक्के छुड़ा दिये, जिसके दार्रानिकों की व्याख्यार्ये श्राज भी विश्व के विद्वानों के लिए

त्राश्चर्य-रूप हैं, जिसके क्वियों की कलात्मक कृतियाँ सहस्रा वर्ष बीत जाने पर भो काल के कर करों द्वारा ध्वंस को नहीं प्राप्त हो सर्की उसी हिन्दू समाज की अप्रणी जातियाँ निरन्त्रता, कायरता श्रीर विलासिता में हुन कर मिट्टी में मिल रही हैं ऋौर उसी के थोड़े से शिच्चित सदस्य ग्रपने हाथों से उनका गला घोंटने श्रीर लहू घूँटने के काम में लगे हैं, क्योंकि थानेदारी, तहशीलदारी, डिप्टीगरी, वकालत के पदों पर ब्रारूढ़ हो कर वे सहज ही गुलामी की रोटियाँ ब्रीर निध्या प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । क्या इससे भी बढ़कर द्याजनक परिस्थिति किसी जाति के सामने खड़ी हो सकती है ? 'भारत-भारती' के निर्माण के पहले यदि किन ने उचित साधना का स्त्रवलम्ब लिया होता तो उसकी श्चन्तर्देष्टि उसे एक सहाकवि के पद के लिए श्रिषिकारी बना देती। जो हो, हिन्दू पाठकों ने फिर भी गुतजो की कृति के द्र्णण में च्यपने दयनीय स्वरूप का किचित् **दर्शन पाया** च्रौर यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि उससे वे द्रवित श्रीर मुग्ध हुए, तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ऋसंगठित विचारों को एक स्थान पर पद्यों के रूप में संकलित देखकर उनके मस्तिष्क को कुछ ग्राहाद हुआ श्रीर उसने पुस्तक की श्रमीम लोकप्रियता को उत्ते जना प्रधान की। मस्तिष्क के आहाद से भी आत्मस्मृति होती है, जागरण होता है। ग्रीर इस हिंदर से यह कहा जा सकता है कि दिवेदी जी के उक्त कथन में त्र्यातशयोक्ति नहीं थी, साथ ही यह स्वीकार कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि गुप्तजी को मार्के की सफलता प्राप्त हुई है।

तैसे एक क्रोर 'भारत-भारती' की रचना में गुसनी की प्रतिभा की प्रगति कुंठित हो गयी, वैसे ही उसके विरोध में लिखी गयी ब्रालोचनाक्रों का निशाना भी ठीक न वैठा। जैवा कि कहा जा चुका है, ये ब्रालोचनाएँ क्रिधिकांश में 'भारत-भारती' के सम्बन्ध में द्विवेदी जी के प्रशंधातमक उद्गारों के विरोध में ही लिखी गयीं ब्रोर प्रायः भाषा

तथा योड़ा बहुत विचार संगठन सम्बन्धी तुटियों पर ही ह्यसंयत त्राक-मण करके रह गर्यों। योड़े से संशोधन के साथ द्विवेदी जी की उक्त प्रशंसा को स्वीकार कर लेने में किसी को कोई त्रापत्ति न होनी चाहिये।

स्फुट काव्य की श्रेणी में 'भारत-भारती' की श्रृह्मला को गुप्तजी के काव्य विकास के द्वितीय विभाग में सम्बद्ध करने वाला पहला काव्य वैतालिक है। 'भारत-भारती' के कवित्व के सम्बन्ध में जो आरोप आलोचकों द्वारा किये गये थे, उनमें यथार्थता का सर्व्वाश में श्रभाव नहीं था, सम्भव है उन्हों आरों में उत्तर में 'वैतालिक' की रचना की गयी हो। इस छोटे से काव्य में कवित्व है श्रीर सुश्रृंखलित विचार-धारा ने इसके शरीर संगठन में उचित भाग लिया है।

गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म्म से अधिक ऊँचा आदर्श न समाज के सामने रखा जा सकता है और न व्यक्ति के सामने; यहीं पूँजीवाद और अमवाद का समन्वय हो जाता है। इसी आदर्श को अपने पाठकों के सामने रखते हुए गुत्तजी कहते हैं:—

'श्री शुक ने सब को छोड़ा ।
रम्भा से भी मुँह मोड़ा ।
किन्तु विदेह कर्मयोगी ।
मुक्ति एहे रह कर मोगी ।
प्रकृति पुरुष की है कीड़ा ।
कभी विकास कभी बीखा ।
जीव, ब्रह्म माया न तजो ।
शिव को शिक्त समेत भजो ।
रिव पश्चिम को जाता है ।
वहाँ ज्योति फैलाता है ।
किर प्राची को ब्राता है ।
लित लालिमा लाता है ।

न्नावागमन युक्ति र्राव है। पर निष्काम मुक्त रवि है। यही सुम्हारा भी क्रम हो। मित्र, तभी सार्थक श्रम हो।"

यों तो गृप्तजी की प्रायः सभी रचनात्रों पर उनके गीता-ऋव्ययन का प्रभाव ऋंकित है, किन्तु 'वैतालिक' श्रीर 'हिन्दू' में तो यह विशे-घता प्रचर मात्रा में श्रा गई है। गीता की विचार-धारा तो जाह्नवी की तरह पवित्र है, व्यासदेव की वह विश्व-वन्दनीया कृति है जो सागर में सागर भरती है, जो वामन रूप में त्रवतरित भगवान की लघुकाया में उनके विराट रूप का दर्शन कराती है। किन्तु गीता को काव्य की दृष्टि से न देखना चाहिए; वह एक धम्मग्रन्थ है, जिसमें मीमांसा स्रौर उचा-तिउचगामिनी कल्पना से काम लिया गया है। उसके विचारों को जब हम काव्य के चेत्र में लावें तो हमें चाहिए कि उनको अपनी अनुभूति से आर्द्र कर लें। गुप्तनी ने 'वैतालिक' में जो विचार उपस्थित किये हैं उनकी ब्रभिव्यित में 'हिन्दू' के विचारों की ब्रभिव्यित से केवल इतना श्रंतर है कि 'हिन्दू' की कथनशैली में कल्पना के कलात्मक साधनों का उपयोग नहीं किया गया है स्त्रीर 'वैतालिक' विशेषता पायी जाती है। किन्तु वैतालिक की कला भी केवल अनुरंजित अम्बर धारण करने ही के मोह में गय रह गयी है; उसने अपने करणा से द्रवीभूत हृदय का कोई परिचय नहीं दिया है।

'हिन्दू' में भी जहाँ कवि ने कुछ भावुकता से काम लिया है, मनोहर पंक्तियों की रचना सम्भव हो सकी है:—

> "वही उर्वरा घरा उदार । वही सिन्धु बहु रत्नागार । वही हिमालय विध्य विशाल । सुल दुल के साची चिरकाल ।

वही सुनिर्मल जल प्रवाह। कुल किनारे अपने ग्राह। वही सिन्धु सरयू के तीर। गंगा यमुना के कल नीर। वही त्राखिल ऋजों के खेत। खाने वह मिण घातु निकेत। देखो ग्रव भी खोलो नेत्र। वही प्रान्त पुर पुरुष चैत्र। हए जहाँ ये चारु चरित्र। एक-एक सौ-सौ समृति-चित्र। यही पञ्चनद राजस्थान। प्राप्त जिन्हें है गौरवमान। वही विहार ठड़ीला वङ्ग। है त्रान्य भारत के त्राङ्ग। युद्ध, मध्य, पाञ्चाल, पुलिन्द । चेदि, कच्छ, काश्मीर, कुलिन्द । द्रविड़, मद्र, मालव, कर्णाट ! महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विराट। कामरूप, किंवा ग्रासाम l सातों पुरियाँ ग्राठों घाम । ग्राटक कटक तक एक ग्राभङ्ग । दुख में मुख में हैं सब संग।

× × × छोड परस्पर वैर विवाद। करो त्रायंगरा अपनी याद"।

इस सम्पूर्ण त्रवतरण में कवि की त्रान्मूति को स्चक केवल एक

राज्द 'श्राहं सारी की सारी पंक्तियों में जान डाल देने में सफल हुआ है। श्रस्तु।

'हिन्दू' में अनुभूति के अभाव के कारण उसकी पंक्तियों में कितनी वीरसता अकड़ कर वैठी हुई है, इसे ठीक ठीक समभने के लिए इम एक ही विषय 'विधवा' पर लिखित उनकी तथा मौलाना हाली की कविताएँ यहाँ पर देते हैं; पाठक दोनों की तुलना करके देखें:—

—"हिन्दू विघवा की शुचि मूर्ति। पवित्रता की सकस्या मूर्ति। कर दें खल छल बल से भंग। तो मरने का कौन प्रसंग। किस पर है इसका दायित्व। यही तुम्हारा है न्यायित्व। कि तुम करो ज्याहीं पर ज्याह । पर विधवाएँ भरें न श्राह। तुम वृदे भी विषयासका। वनी रहें वे किन्तु विरक्त। वे जो निरी बालिका मात्र। ग्रस्पर्शित है जिसका गात्र। सोचो तुम हो कितने कर। दया श्रीर ममता से दूर। × × खलो ऊँचा ही स्त्रादर्श। कर न सर्के जो इतरस्पर्श। करो न अवनति के प्रस्ताव। श्राप तुम्हीं केंचे हो जाव।"

—मैथिलीशरण गृता

र — "यपक यपक थे जिनको सुलाते। घुड़क घुड़क थे जिनको सुलाते। जिनको शादी की थी तमला। श्रीर न मँगनी का था तकाजा। जिनको न श्रापे की थी खबर कुछ। श्रीर न रँड़ापे की थी खबर कुछ। श्रीर न रँड़ापे की थी खबर कुछ। भली से वाकिक थीं न बुरी से। बद से मतलब था न बदी से। क्लसत चाले श्रीर चौथी को। खेल तमाशा जानती थी जो। होश जिन्हें या रात न दिन का। गुड़ियों का सा ज्याह था जिनका। दो दो दिन रह रह के सुहागन। जनम जनम को हुई विरागन।

× **X** ×

"आबादी जङ्गल का नमूना। दुनिया स्ती और घर स्ता। आठ पहर का है यह जलापा। काहूँगी किस तरह रँड़ापा। यक गई में दुख सहते सहते। आँस् यम गये बहते बहते। द्वी थी भूमल में चिनगारी। ती न किसी ने खबर हमारी। वो चैत और फागुन की हवाएँ। वो सावन भादों की घटाएँ।

वो गरमी की चाँदनी रार्ते। वो श्ररमान भरी इरसातें। किससे कहूँ किस तौर से काटी। खैर कटीं जिस तौर से काटीं। रही श्रकेली भरी सभा में। प्यासी रही भरी गङ्गा में।

--हाली

ग्तजी में हृदय-तत्व का अभाव नहीं है। 'साकेत' के अनेक स्थल उनकी सहृद्यता के रस से सिक्त हैं; उसे जाने दीजिए, 'जय-द्रय-वध' में भी ने कवि-रूप में दिखलायी पड़ते हैं। किन्तु जहाँ उन्होंने जनसाधारण के हृदय पर श्रिधिकार करने की इच्छा न करके केवल उसकी उत्तेजित कल्पना को स्पर्श करके काम निकालना चाहा है. वहाँ वे शिक्ता तो ऊँची से ऊँची दे सके हैं: किन्त उनकी कृति में उस हृदय-तत्व का अभाव हो गया है, जिसके बिना कला में प्राणों का स्पन्दन ही नहीं होता। गुप्तजी की तथा मौलाना हाली की श्रीर हमारा ध्यान श्राकर्षित करने ही में लगे हैं, वहाँ हाली महोदय ने विधवा के हृद्य पर जो बीतती है, उसका हृदय-द्रावक चित्र खींचा है। शिक्ता ही की दृष्टि से दोनों कविताओं पर विचार की जिए! नया हाली की कविता से शिक्ता नहीं मिलती ? केवल शिक्ता की हाध्य से भी, हीन से हीन श्रें खी के विषय पर भी ऐसी कविता न लिखनी चाहिए, जिसमें दिल का दर्द न हो। जिस काव्य में केवल तुकों श्रीर छुन्दों की समस्या का समाधान किया गया हो उसे हम कतिपय विचारों को पद्मबद्ध कर देने के उपलच्च में, श्रपनी सुविधा की दृष्टि चे, भले सी कंठस्य कर लें; किन्तु हृदय में उसे स्थान नहीं मिल सकता । शिचात्मक काव्य में भी हृदय-तत्व का ग्रामाव न होना चाहिए ।

## १२ — गुप्तजी स्रीर कला

मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की जो स्वाभाविक त्र्यावश्यकताएँ हुआ करती हैं, उनकी पूर्ति के निमित्त वह अपने से अतिरिक्त जगत् के सम्पर्क में श्राता है। यह सम्पर्क ही श्रन्तर श्रीर बाह्य जगत् में श्राघातों-प्रत्याघातों की सुष्टि करता है। इन श्राघातों-प्रत्याघातों से कभी कभी हृद्य चिरकाल के लिए अभिभूत रहता है, जिससे मूल्य-वान होकर ये साहित्य में स्थान पा जाते हैं। साधारण व्यक्ति इन श्राधातों-प्रत्याधातों का साधारण ही मूल्य श्राँकता है; किन्तु कवि की ऊँची कलाना ख्रीर गहरी ख्रनुभूति ख्रतीन्द्रिय होकर उन्हें ख्रमूल्य बना देती है। चृद्रमा को रात्रि में प्रकाश देनेवाला तो कभी जानते हैं; किन्तु जानकी के मुख की समता करने के लिए प्रतिद्वन्दिता-तत्पर रूप में कलाकार ही उसका दर्शन करता है; वही चंद्रमा का यह विशेष मूल्य त्राँकता है। सुन्टि की प्रत्येक वस्तु का परिमित श्रीर त्रपरिमित मूल्य होता है। परिमित मूल्य की श्रानेक श्रे णियाँ होती हैं; साधारण कलाकार और साधारण सत्य द्रष्टागण परिमित मूल्य की इन्हीं श्रेणियों के बीच में अपने अनुमान की प्रतिष्टा किया करते हैं; किन्तु श्रसाधारण कलाकार प्रत्येक वस्तु का श्रसाधारणः श्रपरिमित मूल्य ही आँकता है।

कला चन्द्रमा की तरह श्रपिरिमित की उक्त कल्पना रूपी
कुमुदिनी का श्रमुभूति के करों से स्पर्श करती है। उसकी विविध
श्रवस्थाएँ हैं। शरद की पूर्णिमा का चन्द्रमा रात्रिकाल में पूर्ण कलाश्रों
के साथ श्राकाश श्रीर भूमराइल पर कीमुदी का विस्तार करता है;
वही चन्द्रमा भिन्न-भिन्न तिथियों में श्रांशित कलाश्रों को लेकर
उदित होता है; बही चन्द्रमा प्रायः दिन में सर्वथा निस्तेज रूप में भी
दिखाई पड़ जाता है। कला की भी यही स्थिति है। श्रपरिमित
की उक्त कल्पना जब श्रपरिमित की श्रमुभूति से समन्वित हो जाती

यथा गगन घन पटल निहारी ।

मंपेड भानु कहिं कुविचारी ।

चितव जो लोचन श्रंगु ले हैलाये ।

प्रगट युगल शिश तेहि के भाये ।

उमा राम विषयक श्रस मोहा ।

नभ तमधून धूरि धूरि जिमि सोहा ।

विषय करण सुर जीव समेता ।

सकल एक तें ऐक सचेता ।

सत्र कर परम प्रकाशक जोई ।

राम श्रनादि श्रवधपित सोई ।

जगत प्रकाशय प्रकाशन रामू ।

माताधीश ज्ञान गुगा धाम् ।"

<del>--</del> वुलसीदा<del>ए</del>

निम्न लिखित पंक्तियों में कल्पना ऋौर ऋनुभूति दोनों की ऋपरि-मिति का ऋांशिक समन्वय देख पड़ता है:—

'मैं तेहिं ग्रम जानेज संसार । बांधि न सकहि मोहिं हिर के बल प्रगट कपट ग्रागार । देखत ही कमनीय कल्लू नाहिंन पुनि किये विचार । हयों कदली तर मध्य निहारत कबहुँ न निसरह सार । तेरे लिए जनम ग्रमेक मैं फिरत न पायल पार । महा मोह मृग जल सरिता महँ बोरेज बारहिं बार । सुनु खल छल बल कोटि किये वस होहिंन मगत उदार । सहित सहाय तहाँ बसु ग्रम जेहिं हृदय न नन्दकुमार ! तासों करह चानुरी जो नहिं जानह मरम तुम्हार । सो परि मरह हरह रजु ग्रहि ते बूफहं नहिं व्यवहार । निज हित सुनु सठ हठ न करहि जौं चहिह कुसल परिवार ! तुलसिदास प्रमु के दाधन्ह तिज भजहि जहाँ मद गार।"

— तुलसीदास

वत्तं मान हिन्दी कान्य में छायावादी कवियों की प्रवृत्ति अपरि-पित कल्पना के प्रसार ही की आर रहती है। उदाहरण के लिए, मान लिया कि उन्हें गिलहरी के सन्बन्ध में कविता करनी है, इसके निर्मित्त वे गिज़हरी के स्थूल रूप को एक साधन मात्र बना कर उसके विराट सूचन रूप के चित्रण में तत्पर हो जायँगे। पन्त जी की 'छाया', 'स्याही की बूँद' निराला जी की 'यमुना के प्रति' स्रादि कविताएँ ऐसी ही हैं। ऐसी कविताओं में कल्पना की अपरिभिति की योजना होने के कारण एक विशेषता ह्या जाती है, जो वस्तु विशेष के साधारण स्थूल रूप के वर्णन में नहीं आ पाती। इन कल्पनामूलक कवितास्त्रों में यदि स्ननुभूति की स्नपरिमिति की योजना की जा सके तो निस्सन्देह इनसे लोकोत्तर स्नानन्द की प्राप्ति हो। किन्तु हमारे छायावादी किं शायद इम बात की भुजा देते हैं कि कोई भी त्राकाशचारी चौबीस घरटे त्राकाश में उड़ता ही नहीं रह सकता; उसे श्रान्ति ग्रौर विश्रांति का तुक मिलाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार श्रकेली कल्पना पर त्राश्रित कविता ग्रधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती; साथ ही ऊँची उड़ान का श्रम-परिहार करने के लिए घोंसला भी ऐसा होना चाहिए नो पूर्ण विश्राम दे सके।

गुप्तनी ने हिन्दू की भूमिका में लिखा है:-

'क्रम-विकास के अनुसार उन्नति करता हुआ कांवत्व आज कल स्वर्गीय हो उठा है अपनी लच्य-सिद्धि के लिए यह वो विचित्र चान चढ़ाने जा रहा है, हमें भी कभीकभी, मेघों के कन्घों पर चढ़कर, वह अपनी कांकी दिखा जाता है। उसे उठाने के लिए जिस स्ट्मता अथच विशालता अथवा स्वर्गीयता की आवश्यकता होगी, कहते हैं, कवित्व उसी की साधना में लगा हुआ है । हम- हृदय से उसकी सफलता चाहते हैं ।

"उसका लच्य क्या है ? हमें जब वह नहीं दिखायी देता तब लच्य की चर्चा ही क्या ?—

> सम्मुख चन्द्र-चकोर है सम्मुख मेघ मयूर। वह इतना ऊँचा उठा गया दृष्टि से दूर।

परन्तु, सुनते हैं, वह लह्य है — "सुन्दरम्" श्रीर केवल "सुन्दरम्" । "सत्यम्" श्रीर "शिवम्" उसके पहले की बातें हैं। कवित्व के लिए श्रालग से उनकी साधना करने की श्रावश्यकता नहीं, श्रीरों के लिए हो तो हो। फूल में ही तो मूल के रस की परिणति है, फल तो उपलद्य मात्र है।"

छायावाद वाली कवितात्रों में कोई उल्लेख-योग्य क्रम-विकास तो नहीं दिखाई पड़ता। यदि ऐसा होता तो इनकी तुलना में सूर श्रीर तुलसी की कविताएँ श्राज पिछली श्रेणी की समभी जाती। निस्तन्देह उत्तरकलीान कृष्णकाव्य पर वे संशोधन स्वरूप हैं, या यों कहना चाहिए कि उक्त कृष्णकाव्य पर वे विकृत स्वरूप के विश्व होने वाली प्रतिक्रिया की वे प्रतिनिधि हैं। उनकी उपमा इन्द्रचाप से दी जा सकती है, क्योंकि श्रपनी श्रमुरंजित रूप छटा के मोहित कर लेने की शक्ति रखने पर भी वे हृद्य पर कोई स्थायी प्रमाव नहीं छोड़ जातीं। इन कविताश्रों का लच्य केवल 'सुन्दरम्' हैं; तो कोई हर्ज की वात नहीं; क्योंकि "सुन्दरम्' श्रपने स्वरूप की रच्चा के निमित्त भी 'सत्य' श्रीर शिव' को त्याग कर पृथक नहीं रह सकता। जो 'सत्य' श्रीर 'शिव' को पीछे की वात समभते हैं वे गलती में हैं। 'पीछे' से श्रगर श्रमत्यच का मतलव है तो हमें उसमें भी कोई श्रापत्ति नहीं, हमोंकि हम 'सुन्दरम्' में 'सत्यं श्रीर 'शिव' को उसी तरह निहित मानते हैं

जिस तरह ईख के 'पोर पोर में रस को । जिस प्रकार ईख के रस को ईख से पृथक करके इम उसे 'खोई' समम्मते हैं, वैसे ही सत्य' श्रीर 'शिव' की द्वयी से विरहित होकर 'सुन्दरम्' सर्वथा नीरस हो जाता है, श्रीर वाद को उसका त्याग ही उचित होता है । श्रकेले 'सुन्दरम्' की उपासना करनेवाले 'सत्यं' श्रीर 'शिवं' की उपेला करना भी चाहें तो नहीं कर सकते; क्योंकि जैसे मूल से पृथक होकर पेड धराशायी हो जाता है, वैसे ही जिस काव्य में केवल 'सुन्दरम्' का गान किया जाता है—ऐसा गान जिसमें 'सत्य' श्रीर 'शिव' लय श्रीर ताल की तग्ह सम्मिलित नहीं रहते—वह सतरंगी हन्द्रधनुष की तरह श्रभिराम होने पर भी काल की एक फूँक के लगते उड़ जाता है।

छायावादी कवितात्रों में कलाना का जो महल खड़ा किया जात: है, उनमें अनुभूति की बहुत कमजोर नींव पड़ी रहती है। जो अनुभूति इन्द्रियगोचर साधनों द्वारा व्यक्त होगी, जिसमें ईश्वर श्रीर जीव के सम्बन्ध में पुरुष श्रीर नारी की कल्पना करके उत्सु-कतापूर्ण श्रमिसारों की योजना करायी जायगी, वह स्वल्प काल के भीतर ही ग्रापनी शक्ति को समाप्त कर देगी। हिन्दी साहित्य में कृष्णकाव्य की यही दशा हुई। कृष्ण और राधा की कल्पना कुछ कम ऊँची न थी, किन्तु वे साधना दूषित थे जिनकी सहायता लेकर कालान्तर में उस कल्पना ने अपने विश्राम-भवन का निर्माण किया । अनन्त के चारों ओर चक्कर काटने वाली छायावादी कविताओं ने यदि अनुभूति के अतीन्द्रिय, अपरिमित साधनों को एकत्र न किया तो वे अधिक काल तक टिक नहीं सकतीं। प्रकृति के विराट रूप की नारी-रूप में कल्पना कर के वे उससे माधुर्य श्रीर सीन्दर्य के एक नवीन भएडार को प्राप्त करते हैं तो यह अञ्झी बात है, हिन्दी साहित्य में इस अंग की भी पूर्ति होनी चाहिए । साथ ही यदि वे जुद्र पदार्थों के ब्रान्तस्तल में बैठ

कर उनके ग्रानन्त ग्रापरिमित स्वरूप-दर्शन का ग्रानन्दानुभव करना चाहते हैं तो यह भा कोई ग्राप्रशंसनीय बात नहीं । किन्छ उन्हें ग्रापनी ग्रानुभूति को सामग्री में जीवन के गंभीर तत्वों का समावेश करना चाहिए, नहीं तो जिस नायिकामेदमूलक काव्य से हम लोग एक बार ऊच चुके हैं, उसी की उनके द्वारा पुनः रूपान्तर में पुनरावृत्ति हो जायगी। निम्नलिखित पितायाँ ग्रामी से इस ग्रोर संकेत करने लगी हैं:—

> 'सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय श्रागमन वह ? नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिराडोल । इस पर भी जागी नहीं, चूक-समा माँगी नहीं, निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूँदै रही, श्रथवा मतवाली थी यौवन की मदिरा विये कौन कहे ? निर्दय उस नायक ने निपट निरुशई की। कि भोंकों की भाड़ियों से सुन्दर सुकुमार देह सारी भक्तभोर डाली, मसल दिये गोरे कपोल चौक पड़ी युवती— चितवन निज चारों श्रोर फेर हेर प्यारें को सेज पास, नम्र मुखी हँची,—खिली खेल रंग प्यारे संग।"

> > -- निराला

''केलि की रैन श्रघाने नहीं दिन ही में लला पुनि घात लगायी।'' से कोई श्रन्तर नहीं है। श्रस्तु।

काव्य में अनुभूति का जितना महत्वपूर्ण स्थान है उतना कलाना का नहीं । कल्पना में केवल स्वप्न है, कामना है, इनके विपरीत अनु-भूति में वास्तविकता है, निश्चित रूप-रेखा है । कल्पना सोने का पहाद है, जो सूर्य के प्रातः और सन्ध्याकालीन प्रकाश में अनुपम नयनाभिराम शोभा प्राप्त करता है; इसके विपरीत अनुभूति वह रोटी जा उकहा है, जिससे हमारी भूख बुभाती है । कल्पना और अनुभूति के संगम स्थल ही में कला का निवास रहता है ।

्र यद्यि गुप्तजी ने छायानाद के ढंग की भी कविताएँ लिखने का प्रयत्त किया है, तथापि छायाबाद के वर्त्त मान स्वरूप को हृदयंगम करने भी उनमें प्रवृत्ति नहीं है । इस सम्बन्ध में विशेष तो इम अन्यूज लिखेंगे, यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है कि उन्होंने जब कभी विद्य विशेष अथवा व्यक्ति विशेष का वर्णन किया है तक आयावादियों की तः ह उनके विराट् स्वरूप को सामने रखकर नहीं, बल्कि उनके षाचारेगा स्थूल रूप पर ही ध्यान देकर । जीवात्मा श्रीर परमात्मा के सम्बन्ध में सखा, प्रोमिक ब्रादि के सम्बन्धों का नियोजन करके उन्होंने रहस्यमयी शैली का अनुसर्गा करने की चेष्टा की है। किन्तु वास्तव में उनकी इस स्रोर विशेष प्रवृत्ति नहीं है। प्रधान रूप से उनके काव्य का विषय मनुष्य है, ब्रौर मनुष्य मी किन विशेषण्य से संयुक्त होकर उनके आराध्य रूप में उपस्थित होता है, इसकी विवेचना की जा चुकी हैं: अर्थात विशेष रूप से हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समान ही का उन्होंने जय-गान किया है। किन्तु उनके इस काव्य में एक त्रुटि है। नहीं उन्होंने हिन्दू? बैसी पुस्तक का निर्माण किया है वहाँ कल्पना में वेरा चौड़ा न रखने के साथ ही साथ श्रतुमृति की श्रोर भी उपेज़ा में दी है।

गुप्त भी ने 'हिन्दू' की भूमिका में लिखा है:--

"किवित्व के उपासकों से उसकी ही प्रार्थना है कि वे उसकी सीमा इतनी चंकुचित न कर दें कि नवीन दृष्टि से विचार करने पर पुरानी रचनाएँ तुकबन्दियों के सिवा और कुञ्ज न रह जायँ।

"यद हम किसी निबन्ध की एक-एक पंक्ति में रस की खोज करने लगेंगे तो काव्यों की तो बात क्या, महाकाव्यों को भी ऋपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एक-एक पत्ते में फूल खोजने की चेष्टा व्यर्थ होगी और ऐसे फूलों का कोई मूल्य भी न रह जायगा।"

कवित्व की श्रोर से हमारा निवेदन है कि यदि किसी कान्य में श्रयवा महाकान्य ही में सही, श्रनुभूति का सर्व या श्रमाव है तो प्राचीन श्रौर श्रवांचीन दोनों हिन्द्र्यों का सहयोगपूर्ण उद्योग उक्त कान्य श्रयवा महाकान्य की निस्तारता दिखाने ही के पन्न में होगा; उदाहरण के लिए हिन्द्र्य को सत्यकान्य न कहने के लिए हम विवश हैं। उसमें कल्पना की छायावादी उड़ान न थी तो कोई हर्ज नहीं, किन्तु उसमें श्रनुभूति का भी तो श्रमाव है। उसभी कतिपय पंक्तियाँ देखिए:—

'रक्खो हिन्दूपन का गर्व ।
यहीं ऐक्य के साधन सर्व !
हिन्दू निज संस्कृति का नाए ।
करो, भले ही दे दो प्राए ।
कठिन काल में भी कुल मान ।
रक्खा तुमने दे टी जान ।''

X X X

किस प्रकार अब हो उद्धार ? सब कुछ गया, जाय बस एक— रक्खो हिन्दूपन की टेक । ऐसा हैं वह कौन विवेक । करता हो जो हमको एक ? ग्रौर बदा सकता हो मान ? केवल हिन्दू हिन्दुस्तान ।"

'भारत-भारती' में गुप्तजी ने काव्य के सम्बन्ध में श्रपना मत इस प्रकार दिया है:—

''केवल मनोरवन न किन का कम्में होना चाहिए। ईंडसमें उचित उपदेश का भी मर्मा होना चाहिए।"

संचेप में 'हिन्दू' की भूमिका का भी यही कथन है। वास्तव में ग्रतजी ने इन दो पंक्तियों में बात सही दङ्ग से कह दी है-'मनोरंजन' हमें 'सुन्दरम्' की स्रोर ले चलें तथा उचित उपदेश का मर्म्म 'सत्यम्' श्रीर 'शिवम्' की श्रोर से विमुख न होने दे । किन्तु इसका पालन स्वयं उनके काव्य के एक ग्रंश में नहीं हो सका; 'भारत-भारती' के अनेक स्थलों में, तथा 'हिन्द्' में पायः सर्वत्र उनकी उपदेशक वृत्ति ने कला-कार वृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वयं उन्हीं की क्रतियां स्चित करती हैं 'कि उक्त उपदेशक वृत्ति के विरुद्ध स्वयं उन्हीं के हृदय में प्रतिकिया उत्पन्न हुई । बाह्य परिस्थितियों का उनपर अनिवारणीय प्रभाव पहता रहा । 'भारत-भारती' की प्रतिकृत त्र्यालीचना का परि-गाम यदि 'वैतालिक' का जन्म हो तो कोई ग्रारचर्य की बात नहीं। इसी प्रकार 'मङ्कार' के गीतों के लिए भी बाहर ही से प्रेरणा मिली जान पड़ती है । 'हिन्दू' तो स्पष्ट रूप से असहयोग से स्पंगित होने के अनन्तर आनेवाली सामाजिक प्रतिक्रिया की उत्पत्ति है। कलात्मक कृतियाँ की रचना की स्रोर वे वर्च मान : शताब्दी के द्वितीय दशक ही में दल चुके थे, त्रीर 'रङ्क में भंग' तथा 'जयद्रय-वध' में व्यक्त होने वाली उनकी कला-रसिकता 'साकेत' के निर्माण की श्रोर अग्रसर हो रही थी । उक्त सामाजिक प्रतिकिया ने कवि के ब्रान्तरिक प्रवल संस्कारों

के माथ सहयोग करके उनके कला-काल में भी उन्हें हिन्दू जैसी स्पष्ट शिद्धा-प्रधान 'तथा कला-शून्य पुम्तक के निर्माण की स्रोर ठेल दिया । कला की इस हार ने 'साकेत', 'यशोधरा', 'द्वापर' स्नादि के रूप में स्नावस्थक से स्निधक मात्रा में परिशोध प्राप्त कर लिया है।

### १३ - गुप्तजो का गीति काव्य

हिन्दी-साहित्य में गीति-काव्य की त्रोर कभी प्रवृत्ति ही न रही हो, ऐसी बात नहीं। शुद्ध श्रृंगारिक घरातल पर लिखी गयी तथा भावुक नारी-द्वदय को व्यक्त करने वाली विद्यापति की गीति-कविताएँ मधुर भाषा श्रीर चुटीले भावों की दृष्टि से श्रपनी समता नहीं रखतीं। विरहिग्री गोपिकाश्चों के कलेजे के दर्द को श्रमर पद प्रदान करने वाली सुरदास की भाव भग्न लेखनी उनसे इस दोत्र में टक्कर ले संकी है। महारमा तुलसीदास ने भी गीति-काव्य लिखी है, लेकिन राम-काव्यकार होने के कारण उन्हें वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो सकी जो राधा-कृष्ण के मधुर व्यक्तित्व के कारण कृष्ण-काव्यकारों को सहज ही प्राप्त हो सकती हैं। उनके गीति काव्य का घरातल ऊँचा ही रह गया. जहाँ उन्होंने संसार के दुख से दुखी होकर भगवान के दर-बार में श्रापनी पत्री निवेदित की है। चरम विकास की श्रोर श्राप्रसर होने के लिए सहायक भावुकता के त्रावाहनार्थ मानवारमा जिस श्राप्ति को, वेदना को धारण करती है, केंवल उसी का गान उनकी मर्थ्यादा के भीतर था। त्रातएव वहाँ इम कृष्णकान्यकारों में विद्यापति, स्रदास, मीरा, नन्ददास श्रादि कवियों को सरस गीति रचना करते देखते हैं, वहाँ राम-कान्यकारों में प्रायः तुलसीदास को छोड़ कर छौर कोई इस के व में दिष्टांत नहीं होता । कृष्ण काव्यकारों ने भी कहीं तो गोपिकात्रों को श्रालम्बन बना कर श्राध्यात्मिक त्रानुरंजना के भीतर सांसारिक प्रेम का गीति काव्य में गान किया है, श्रीर कहीं चहाँ वे कुछ ऊँचे उठ सके हैं, अपने ही हृदय को भ्रालम्बन रूप में ग्रहण कर संस्रांत के आधार से मिलने वाली वेदना को व्यक्त करने की चेष्टा की है। इन दोनों ही विशेषताओं का संयोग स्रदास में आकर्षक मात्रा में दिखलायी पड़ता है। उनके उत्तराधिकारियों की रचनाओं में आध्यात्मिक अनुरंजना के अभाव के साथ-साथ संस्रति के आधात की श्रनुभूति भी नहीं थी, श्रतएव, यदि उन्होंने कभी गीति-रचना की तो भी वह अधिकांश में नारी और पुरुष के पारस्प-रिक प्रेमोद्गारों ही तक परिमित रह गयी। कमशः गीति काव्य का लोप हो गया और हिन्दी किवता ने अन्तर्जगत् से निकल कर वाह्य जगत् में विचरण करना शुरू किया।

ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में कृथ्ण-काव्य ही के पथ से गीति-काव्य का फिर उद्गार हुन्ना । पं० झ्रयोध्यासिंह उपाध्याय के 'प्रियप्रवास' ने इस चेत्र में नेतृत्व प्रदान किया। इस काव्य में यशोदा का, श्रीर उनसे भी श्रिधिक राघा का विपाद गीति-काव्य के लिए उपयुक्त सामग्री है। करुए रस का इतना सुन्दर परिपाक करने वाला, हृदय को इतना द्रवीभूत करने वाला काव्य खड़ी बोली के लिए तो एक नई चीन था ही: वास्तव में ब्रजभाषा में भी सैकड़ों वर्षों से ब्राविभूत नहीं हुआ था। इस काव्य का महत्वपूर्ण स्थल न तो इसका प्रबन्ध है श्रीर न इसके वर्णन हैं; इसका सार-भाग वहीं पर है जहाँ हुटय की पीड़ा की ग्राभिव्यक्ति की गयी है। गुप्तजी के काव्य 'भारत-भारती' में इस हा ठीक उलटा है; उसमें हृद्य-तत्व हा प्रायः सर्वथा श्रामाव है। 'प्रियप्रवास' के बाद उपाध्यायजी ने हृदय-तत्व की ग्रोर कम ध्यान दिया: उनके उत्तरकालीन कान्य में स्वाभाविकता के स्थान में परिश्रम का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होने लगता है। इप्रु गुप्तजी का ध्यान कला की स्त्रीर स्त्रधिक स्त्राइन्ट हो गया स्त्रीर उन्होंने गीति काव्योन्मुखी प्रवाह की श्रतुकृलता में प्रगति करके 'मङ्कार' 'साकेत' 'यशोधरा' श्रीर 'द्वापर' ग्रादि रचनाएँ उपस्थित कीं । 'भङ्कार' के गीत ईश्वर प्रेरक हैं ।

उन गीतों की रचना गुप्तजी ने श्रापने व्यक्तित्व के प्रवाह को कुछ भुला कर की है। जो हो, इतना तो वे स्पष्ट कर देते हैं कि किन काल द्वारा प्रस्तुत कान्य-प्रवाह के अनुकूल चलने के लिए कितना सम्बद्ध है। 'साकेत' महाकान्य है, किन्तु उसकी भी प्रधान विशेषता प्रवन्य नहीं है, उसका विशेष उल्लेख-योग्य स्थल उर्मिला के वे गीत ही हैं जिनमें पित-वियोग की श्रत्यन्त मार्मिक न्यया भरी हुई है। 'यशोवरा' के सम्बन्ध में गुप्तजी ने श्र्यने श्रनुज को सम्बोधित करते हुए लिखा है—'लो गीत, लो कितता, लो नाटक, श्रोर लो गद्यपद्ध, तुकान्त श्रद्धकान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं।' यह सब होने पर भी जो वस्तु विशेष रूप से हमारे काम की है वह यही है कि किन ने 'यशोधारा' के हृद्य का, पीड़ित हृद्य को न्यक्त करने की चेष्टा की है। 'द्वापर' में तो प्रवन्य का वह नाम मात्र का डाँचा भी नहीं रखा गया जो 'यशोधरा' में है, उनमें किन ने त्रिविध पात्रों के मनोभावों का श्रद्धयन करने तथा उस श्रध्ययन को कान्यमयी श्रिमिन्यिक प्रदान करने का प्रयत्न किया है।

हिन्दी काव्य का वर्त मान युग गीति-काव्य का युग है, मानों बाहर के सीन्दर्य से ऊब कर कवित्व मन के भीतर आनन्द का रसास्वादन करने के लिए अन्तम खी हो गया है। हृदय की वेदना का तीन वेग ही गीति-काव्य का माण है। व्यक्तित्व के विकास के अनुरूप वेदना की अनेक कोटियाँ होती हैं। जिन अनुस लालसाओं में मोग की ज्वाला उद्दीत रहती है वे अल्प्याण वेदनाओं की कोटि ही में परिगणित हो सकती हैं। गीति-काव्य के नाम से आजकल जो बहुत सा कृत-कर्कट भी प्रकाश में आ रहा है उसकी नीरसता का प्रधान कारण यही है कि उसके जन्मदाताओं के पास प्रकृत वेदना का अमाव है। प्रकृत वेदना आपने प्रम-पात्र के लिए आत्म-बलिदान के रूप में स्वयं को प्रीयट करती हैं; वह शोषण की असमर्यता नहीं है, बल्क पोषण का प्रसाद है। निम्नलिखित पंक्तियों में पाठक शोषण के कर्नस्य का दर्शन कर सकते हैं:—

'पीने दे, पीने दे श्रो ! यौवन मदिरा का प्याला ! मत याद दिलाना कल की कल है, कल श्राने वाला ! है श्राज उमंगों का युग तेश मादक मधुशाला ! पीने दे जी भर रूपिंध श्रपने पराग की हाला ! लेकर श्रतृत तृष्णा को श्राया हूँ मैं दीवाना ! सीला ही नहीं यहाँ है यक जाना या छक जाना ! यह प्यास नहीं जुफने की पी लेने दे मनमाना ! शस मत कर देना रूपिंध वस करना है मर जाना !'

---भगवतीचरण वम्मी

इसी प्रकार निम्न-लिखित पंक्तियों में पोषण का प्रसाद वर्त्त मान है:—

> ''के पितया लए जायत रे मोरा पिय पास! हिय निहं सहै असह दुख रे भल साओन मास! एकसर भनन पिया निनु रे मोरा रहली न जाय! सिखयन कर दुख दारुन रे जग के पितआय! मोर मन हिर हिरे लै गेल रे अपनो मन गेल! गोकुल तिज मधुपुर विस रे कित अपजस लेल! विद्यापित किन गाओल रे घनि घर निय आस! आओत तोर मन भावन रे एहि कालिक मास!'

> > -विद्यापति

प्रथम श्रवतरण में प्रोमी श्रपने प्रोमपात्र के 'पराग' की सम्पूर्ण 'हाला' को पी डालना चाहती है, ठोक उसी तरह जिस तरह शायद 'निराला' जी की 'जूही की कली' की सुप्तावस्था में श्रचानक उस पर दूर पड़ने वाले मौरे ने चाहा था | द्वितीय श्रवतरण में यह बात नहीं है; उसकी पंक्तियों में प्रोषित-पतिका नायिका की बड़ी गम्भीर पीड़ा श्रांकित है |

वेदना में भोग-भावना का जैसे बैसे हास होता जाता है, वैसे वैसे उसका स्वरूप निखरता जाता है। क्रमशः प्रेमी अपने प्रेमपात्र से किसी बात की याचना करने के स्थान में उसे अपना ही सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी प्रेम में परिपक्षता आती है, तभी वह पाधुर्य से भर जाता है, तब वह डाका डालने और चोरो करने की चेव्य नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तित्व की सम्पूर्ण भूख और प्यास को बुक्ता सकने की शक्ति अपने ही में अनुभव करने जगता है।

गुप्तनी के कान्य में प्रेम का कीन सा स्वरूप न्यक हुआ है, उसमें त्यागमयी गम्भीरता ऋौर हिथरता है या चंचलता ऋौर ऋशान्ति है ? यह पहले ही कहा जा चुका है कि उनके काव्य को नारी अम अथवा ईश्वर प्रेम से पेरणा नहीं मिली है। ऐसी अवस्था में उनका कविन्हदय किसे अपने भेम का उपहार प्रदान करेगा ! उनके देश-प्रेंम को ख्रोर भिन्न भिन्न प्रसंगों पर पाटकों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। देश की भृषि, देश के सर-गरिताएँ, पहाड़. निर्भार, पशु पत्नी श्रौर उसके निवासी मनुष्यों के प्रति किया जाने वाला प्रेम ही देश-प्रेंम कहा जा सकता है। किन्तु इस च्चेत्र में आने पर भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता; गुप्तजी ने एक भी ऐसे गीत का निर्माण नहीं किया है जो भारतवर्ष के अथवा उसमें निवास करने वाले महान् हिन्दु समाज के हृदय को हिला दे। यह है भी बड़े श्रारचर्य की बात कि उन्होंने श्रपने गीति-काव्य के प्रवाह की त्रपने कवि व्यक्तित्व के प्रवाह के त्रानुकृत प्रवाहित नहीं किया। 'मंतार' के गीतों में उन्होंने रहस्यवाद के पथ पर चलने का प्रयास किया है, तथा 'साकेत' त्रीर 'यशोधरा' में पति वियोगिनी नारी की पीड़ा को न्यक्त करने की चेण्टा की है। क्या ही अन्छा होता यदि

'उर्मिनला' श्रीर 'यशोधरा' ग्राग्ने पति वियोग को भुला कर लोक सङ्घट के निवारण में दत्तवित्त हो जाती श्रीर ग्रापनी श्राहों श्रीर

त्र्यां सुत्रों को व्यक्तिगत पीड़ा की श्राभिव्यक्ति के लिए नियुक्त न कर के लोक के कष्ट को दूर करने के लिए प्रयोजित करतीं। उस श्रावस्था में इन दोनों ही महिलाओं की पीड़ा का मूल्य कहीं श्राघिक बढ़ जाता।

व्यक्तिगत दुःख ध्यक्तिगत स्वार्थ की पीड़ा से युक्त होने पर भी उर्मिता और यशोधरा के दुख में एक विशेषता है। वह लोक के स्वार्थ में अपने स्वार्थ को निमन्जित कर देता है, और इसी प्रकार शुद्ध भी हो जाता है। उदाहरण के लिए उम्मिता कहती है:—

"सिर माथे तेरा यह दान,

हे मेरे प्रेरक मगवान।

श्रम में माँगू भला श्रार क्या फैला कर ये हाथ?

मुक्ते भूल कर ही त्रिभुभव में विचरे मेरे नाथ,

मुक्ते न भूले उनका ध्यान,
हे मेरे प्रेरक भगवान।

ह्रम वची लक्षी पानी में सती श्राग में पैठ,
जिये उम्मिला करे प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठ।

विधि से चलता रहे विधान, है मेरे प्रोरक भगवान!
दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुक्ते अदैय?
प्रमु की इच्छा पूर हो, जिसमें ही सब का अय।
यही उदन है मेरा गान,

हे मेरे प्रेरक भगवान!"

उर्भित्ता विश्व-प्रेमिका नहीं है, वह अपने पति की प्रेमिका है।
पति की प्रेमिका होकर ही वह पति के आदर्श प्रेम और उसमें
गर्भित त्याग, तपस्या सभी कुछ पर अपने आपको निछावर करती
है। वह विवश होकर प्रभु की इच्छा में, सब के अय में अपने आप की निमन्न कर देती है। लगभग उम्मिला ही की तरह यशोधरा भी विश्व प्रेंम के साथ सममीता करती है। राहुल के यह कहने पर कि माँ, तुक्ते मन के अधीन न होना चाहिए, उसका तो शासन ही करना चाहिए, यशोधरा कहती है:—

"यह जन शासक न होता मन का यहाँ, तात! तो चला न जाता, घन उसका जहाँ? भार रखती हूँ उस शासन का जब मैं, हलकी न हाऊँ नेक रोकर भी तब मैं, चियल तुरङ्ग को कशा भी नहीं मारते, हाथ फेर ब्रन्त में उसे हैं पुचकारते। रखती हूँ मन को दबा कर ही सर्वेदा, साँस भी न लेने दूँ उसे क्या मैं यदा-कदा? कराठ जब इँघता है तब कुळ रोती हूँ, होंगे गत जनम के ही मैल उन्हें घोती हूँ,

× × ×

रोती हूँ, पत्नु क्या किसी का कुछ लेती हूँ ? नीरस न हो रसा में नीर ही तो देती हूँ ।"

ठीक है, वेचारी यशोधरा रोकर किसी को कोई हानि तो पहुँचातों नहीं। श्रोर इस रोने के लिए यह विवश भी है। श्रालिर वह अपने जी को किताना समभावे ? बहुत अधिक आंखें दिलाने से, बहुत अधिक ताइना देने से कहीं मन रूपी चञ्चल घोड़ा एक दम से बन्धन तोइकर भाग जाय तो फिर वह क्या करेगी? इसलिए कभी कभी वह रास दीली भी कर देती है। इसे वही श्रपनी दुबलता मानती है, तभी तो वह कहती है कि पूर्व जन्म के मैल को में आंसुओं से घो रही हूँ। उनका कहना ठीक है; ममता का मैल तो उसमें इतनी कठोर साधना के बाद भी लगा ही हुआ है। वह

क्यों बुद्ध के परिमित रूप को अपनाने के लिए इतनी व्याकुल है; ं जो विश्व भर में बँट चुका, जिस पर सब का समान अधिकार हो चुका, उसे विशेष रूप से श्रपनाने के लिए वह क्यों कामनामयी है ? वह क्यों कहती है:--

> ''पहले हो तुम यशोधरा के, पीछे होगे किसी <sup>पु</sup>परा के. × × देखँ एकाकी क्या लोगे? गोपा भी लेगी तुम दोगे। हो, तो मेरे होगे, भले हो। पहचानो।

चाहे तम सम्बन्ध न मानो।"

नहीं, हम यशोधरा के प्रति निष्ठुर न हों, वह लाइ-प्यार से पाली-पोशी गयी राजकुमारी; सुन्दरियों में स्त्रनिन्य सुन्दरी, कपिल-वस्तु युवराज की दुलारी पत्नी एकाएक विश्व की प्रेमिका बन कर श्रपनी ममता, श्रपने श्रहम्भाव, श्रपने स्वाभिमान को भुला तो नहीं सकती । किन्तु कठिनाई तो यही है कि विश्व प्रेम की सन्तित को खंक में घारण करने के लिए इस ग्रधिकार-भावना के त्याग की प्रसववेदना तो सहन करनी ही पड़ेगी।

श्रन्त में उर्मिला हो की तरह यशोधरा को भी विश्व-प्रेम की च्यापक भावना के प्रति आत्म समर्पण करना ही पड़ा है। बुद्धदेव के पधारने पर राहुल का मेंट देते हुए उसको कहना पड़ा है:-

"मेरे दुख में भरा विश्व-सुख क्यों न मरूँ फिर मैं हामी। ्बद्धं शरणं, धर्ने शरणं, संघं शरणं गच्छामिS।।"

पाटक देखेंगे कि उमिला और यशोषरा के लिए विश्व प्रेम गान की वस्तु नहीं हैं; उसे वे विवश होकर स्वीकार करती हैं। उनका व्यक्तिगत दुःख निन्दनीय नहीं है, क्योंकि भोग-विलास के वातावरग

में, विश्व के दुःख से बहुत दूर, फूनों की सेज पर सोने वाली इन राजबधुर्क्यों को वहीं साधना का कष्टकर किन्तु छिनिवार्य्य तपस्या का अवसर प्रस्तुत कर सका है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तजी का गीति का न्य न तो विश्व-प्रेम अथवा ईश्वर-प्रेम से उपकरण संग्रह कर सका है श्रीर न देश-प्रेम से; हिन्दू समाज की करुणाजनक परिस्पित से भी वह अपने आपको अनुपाणित नहीं कर पाया है। करुपना का आश्रय ग्रहण करके भारत का एक ऐसा चित्र ही वह हमारे सम्मुख उपस्थित कर सका है, जो वर्त्तमान प्रकृति अवस्था से तुलना किये जाने पर कृत्रिमतापूर्ण ही समभ पड़ता है। एक गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिए:—

"मेरे मारत ! मेरे देश !

चित्रहारी तेरा वर वेश ।

चाहर मुकुट विभूषित भाल,
भीतर जटा-जूट का जाल ।

ऊपर नम नीचे पाताल,
और बीच में तू प्रण्पाल ।

वन्धन में भी मुक्ति निवेश ।

इधर विविध लीला-विस्तार ।

उधर गुणी का भी परिहार ।

किधर कहें हम तेरा हार ।

हदय कहीं से करें प्रवेश ।

मेरे भारत मेरे देश ।

तो किर गुप्तनी के कान्य का मर्म्म-स्थल कहाँ है ? हम देखते ग्राये हैं कि समान की कल्याण-कामना भी ग्रोर उनकी कवि-कल्पना अशान्त रूप से उन्हें प्रेस्ति करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति की साधना अनिवार्य्याः आवश्यक है। इसी व्यक्ति-साधना का गान उन्होंने अपने गीति-काव्य में किया है—वह साधना 'बो व्यक्ति के अहङ्कार को, स्वार्थ को चूर्ण-चूर्ण करके समाज के लिए उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने में समर्थ हो सकती है।

# गुप्तजो के काव्य में रहस्यवाद अथवा छायावाद

समाज श्रीर साहित्य की प्रवृत्तियों में कितनी धनिष्टता रहती है, समाज भी प्रवृत्तियों से कितनी प्रचुर मात्रा में साहित्य उपादान का संग्रह-करता है श्रीर साहित्य श्रपनी ऊँची कल्पना, गहरी श्रन्भृति तथा संगीतमयी वाग्री द्वारा कितनी श्रिधिक मात्रा में समाज को सावधानता प्रदान करता रहता है, इसकी चर्चा की वा चुकी है। इस सिद्धान्त का प्रयोग जब हम वर्च मान हिन्दी-काव्य में रहत्यवाद अथवा छायावाद के प्रवेश पर उसके आगमन के रहस्य-चिन्तन के लिए करते हैं तो समभ में नहीं त्राता कि काव्य की इस धारा को हमारे वर्त्तमान जीवन में कहाँ से उद्गम प्राप्त हुआ। हमारे वर्त्त मान जीवन में इतना ऋप-मान, इतना दैन्य, इतना संकोच प्रविष्ट हो गया है कि ईरवर का रमरण भी इम इस समय इसीलिए कर सकते हैं कि वह इमारी वेड़ियों को तोड़ने में सहायक हो। ईश्वर की सर्व-न्यापकता और श्रह्रैतता इस समय हमारे किसी काम का नहीं; हमें तो उसके उस रूप की ग्रावश्य-कता है जो हमारे सामने खड़ा होकर हमारी आर्चि का हरण करें। जिस समाज में हमारा जीवन इस समय न्यतीत हो रहा है उसके श्रादर्श श्रीर लोकमत के सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया जा चुका है; इस काल के श्रेष्ठ कवि को इस ख्रादर्श ग्रीर लोकमत की त्रृटियों की ग्रीर मार्मिक संकेत करके या तो और भी ऊँचे ज्ञादर्श ग्रीर लोकमत की प्रतिका

में तत्पर होना चाहिए या ५र्च मान त्रादर्श त्रोर लोकमत ही से सामग्री का संचय करके उसे कवित्वपूर्ण अभिन्यांक प्रदान करनी चाहिये। रहस्यवाद अथवा छायावाद में प्रवृत्त वर्त्त मान कवियों ने हमारे समाज के वर्त्त मान आदर्श और लोकमत की अपूर्णता की ओर दृष्टिपात करने का साहस नहीं किया है; उन्होंने केवल उसकी मध्र उपेचा की है। वर्त्तमान युग में स्वराज्य का स्त्रादर्श भारतीय स्वाधीनता संप्राम के श्रादशं के रूर में विकासत हो गया है-वहः ब्रादर्श जो समाज की सदियों की गुलामी को, सदियों के कोड़ को घो डालने के लिए उद्यत होकर स्राया है। यह स्रादर्श जीवन में सिद्धि की वाप्ति के लिये हृदय का रक्त मांगता है, सिर का बिलदान चाहता है। यदि समाज ने इस न्त्रादर्श को स्वीनार कर लिया तो उसे ग्रामरत्व का ग्रायवा दीर्घ जीवन का वरदान भिलेगा; इसके विपरीत यदि उसकी ख्रोर से ख्राँखें फेरी तो उसका दयह होगा मरणा। ऐजी ब्रावस्था में वर्त्तभान कवित्व के लिये यह ग्रानिवार्थ्यतः त्रावश्यक है कि वह प्रस्तुत त्रादर्श का गान करें श्रिथना उसे त्रात्मसात् कर स्त्रागे बढ़े, जैसे नदी का प्रखर प्रवाह तट के कगारे को तोड़ कर अपना पथ परिष्कृत करता है। जब छायावाद इन दो कामों में से एक काम भीनहीं कर सका तत्र इस स्थिति में उनकी मधुरता त्रौर सुकुमारता को इम रामचन्द्र अथवा ऋष्ण की मधुरता श्रीर सुकुपारता नहीं कह सकते, जो त्र्यावश्यक होने पर रावरा न्त्रयवा कंत जैसे पराक्रमी विरोधी का भी वंघ कर सकी।

छायाबाद की ख्रोर ख्राधुनिक हिन्दी कवियों के ख्राकर्षित होने के ख्रानेक प्रवल कारण है। (१) वहिर्जगत् के चित्रण में उतना माधुर्य्य नहीं है जितना ख्रान्तर्जगत् के चित्रण में; (२) विराट् प्राक्टितिक पदार्थों को मानवी रूप में किल्पत करके, उनमें मानवी भावों का खरोप करके काव्य कला के लिए जिस साधन का संचय किया जाता है उसके कारण कविता में एक ख्रन्हें मिठास की वृद्धि हो जाती है; (३) चुद्र पदार्थों के ख्रान्तरतल में पैठ कर उनके विराट

रूप को ग्रांकित करने की चेष्टा से एक ग्रन्ठे चमत्कार की सुध्ि हो जाती है; (४) अन्तर्जगत् के चित्रण में भी जत्र कवि किसी अज्ञात, ग्रहन्ट प्रेमिक या प्रेयसी के लिए प्रेयसी श्रयना प्रेमिक के रूप में ग्रपने मनोभाव व्यक्त करता है, तब स्वभावतः उसके माधुर्य में चृद्धि हो जाती हैं। इन विशेषताओं के कारण छायावाद ने हिन्दी कवियों को उसी प्रकार सम्मोहित कर लिया है जिस प्रकार नागरिक ऐश्यर्थ से सम्पन्न कोई युवती किसी ऐसे दीन कृषक के मन को खींच तो जो दिन रात के एक ही ढंग के परिश्रमपूर्या जीवन से जन गया हो। रसहीन नारी-सौन्दर्यमूलक, श्रीर बाद को श्रिधकांश में प्रायाशून्य देशभिक्तमूलक, विषयों ने हिन्दी-काव्य की प्रगति को कुरिटत कर दिया या ग्रौर वह पिष्टपेषण से जन कर नवीनता का प्यासा वन वैठा था । स्वयं भारतेन्दु में उस कल्पना स्त्रीर स्रनुभूति का श्रभाव नहीं या जो परिस्थित के श्रन्तस्तल में पैठ कर समान के लिए ब्रादर्श ब्रौर लोकमत का निर्माण कर सकती है; उन्होंने देश भिक की जो कविताएँ जिखी हैं उनमें बड़ी मार्मिकता है। किन्त उनका अनुसरण करनेवाले कवियों ने प्रायः लकीर ही पीटी ! इस कारण हिन्दी कविता मन्द्र की श्राराधना से विमुख होकर, उसमें श्रान हृदय की रुचि न पाकर, ईश्वर के लिए प्रायः एक सूठी भूख का श्रनुभव करती हुई श्रागे बढ़ी। भारतेन्दु के जिन परवर्ची कवियों ने मनुष्य की अराधना को अपनाया, उनमें गुप्तजी का एक विशेष स्थान है। मनुष्य के दुःख को किव वाणी में श्रिभव्यिक प्रदान करने की चेष्टा में श्रसफलता का श्रदुभव करके तथा करल की प्रेरणा से प्रभावित होकर गुप्तजी को भी छायावाद की श्रोर श्राकर्षित ह्योना पड़ा ।

छायावाद की त्रोर गुप्तकी श्राकर्षित तो हुए, किन्तु ग्रमन्त की सूठी तलाश में वे ग्रपने त्रापको ग्राधिक समय तक लगाये नहीं रह सके । छायावादी के स्वर में स्वर मिला कर उन्होंने कहा—

'थे, हो श्रीर रहोगे जब तुम, थी, हूँ, और सदैव रहूँगी। कल निमंत जल की धारा सी ्रग्राज यहाँ कला वहाँ वहूँगी 🖟 . X × × द्ती बैठी हूँ सज कर मैं , लेंचल शीत्र मिलूँ वियतम से। धाम घरा घन सब तज कर मैं। · . × × · श्रन्छी श्रांख मिलौनी खेली, . बार, बार तुम छिपो स्त्रीर में खोजूँ तुम्हें अकेली I x :: . · x × कर प्रहार, हाँ, कर प्राहर तू, ...: , मार नहीं यह तो है प्यार, प्यारे, श्रीर कहूँ क्या तुक्त से; ्रमत्त्वत हूँ मैं, हूँ तैयार। '× ' ~ × X नैसा वायु बहा वैसा ही वेग्रा-रन्ध्र-रव छाया । जैसा घक्का लगा लहर ने 🏸 🤫 ्वैसा 🤈 ही बल स्त्राया। X ्रं तान तान का हो विस्तार, त्रपनी त्राँगुली के धक्के से 

उक्त पंक्तियों में जीवातमा तथा परमातमा के विविध सम्बन्धों का श्रङ्कत !िक्या गया है ! कवि जीवन के श्राधातों का स्वागत करता है; क्योंकि उन्हीं से तो भङ्कार उठेगी ! दैनिक जीवन से मिलने वाली विषाद की चोट के सम्बन्ध में कवि कहता है कि वह तो वियतम का यार मात्र है; उनके प्यार को पाकर हमें प्रसन्न होना चाहिए, न कि अयित !

श्रञ्झ तो यह बीखा कब तक बजेगी ? यह सृष्टि कब तक चलेगी, कवि श्रपते भगवान् से कहता है:—ं

"तुम्हारी वीणा है अनमोल।

हे विराट! जिसके दो त् वे

हें भूगोल खगोल।

इसे बजाते हो तुम जन लों, नाचेंगे हम सब भी तब लों, चलने दोन कही कुछ कब लों।

> ्रेयह क्रीणा कल्लोल। तुम्हारी वींणा है श्रनमोल।"

परमातमा की माथा के कारण यह जीव किस प्रकार बद्द हुआ और फिर उन्हीं के बन्धन खोल देने से किस प्रकार मुक्त हुआ —यह भाव गुप्तजों ने निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त किया है:—

"श्चरे, डराने हो क्यों सुमाने कह कर उसका श्चटल विधान ? 'कुत्त मकर्तु मन्यथाकर्ता

है स्वतन्त्र मेरा भगवान । उत्तर उसे त्राप लेना है। नहीं दूसरों को देना है। मेरी नाव किसे खेना है?

जो है वैसा दया-निघान।

ध्ररे, डराते हो क्यों मुभको
 कह कर उसका अटल विधान १<sup>,</sup>

किन्तु यह श्रद्धेत भाव उन लोगों को प्रिय नहीं हो सकता जो जीवन-रस के रिषक हैं। एक दूसरे गीत में गुप्तजी कहते हैं:—

बड़े यत्न से माला गूँथी

किसे इसे पहनाऊँ ?

प्रारे खोजती हूँ मैं किएको ?

मैं ही क्यों न पहन लूँ इसको,

अम करके गूँथा है जिसको,

पर निज मुख से निज कर चुम्बन
कर किछ भाँति अधाऊँ।

बड़े यत्न से माला गूँथी
किसे इसे पहनाऊँ ?''

माला के पहनने के लिए किसी प्रियतम की प्राप्ति होनी चाहिये। द्वीतभाव के बिना इस प्रियतम की खोज कैसे हो सकती है ?

निस्सन्देह ऋदें त्र में लीन हो जाना ही जीवन का उद्देश्य है; किन्तु ऐसी रिथित के लिये ऋस्वाभाविक शीवता न केवल ऋदेत से दूर तो जा फेंकती है, किन्तु द्वेत के ऋानन्द से भी विश्वत कर देती है।

श्रन्त में भियतम से मिलकर एक तो हो ही जाना है; किन्तु इस श्राखरड श्रानन्द के पहले हैं ते मान से उत्पन्न होने वाली उत्करठा के श्रपूर्व रस का श्रास्वादन क्यों न किया जाय १ गुप्तजी की मानव व्यक्तिल रिप्णी उत्करिठता नायिका दूती से कहती है:—

"धन्य हुईं हूँ इस घरती पर, निज जीवन घन को अज कर में। वस अज उनके अङ्ग लगुँगी उनकी वीणा सी बज वह में।" नायिका श्रंगार करके बैठी हुई है; वह उन्हें सर्वस्व समर्पण कर देगी; प्रियतम को सर्वस्व का उपहार देने में भी कितना २स है! क्या श्रह्तेत भाव इस प्रेमिका की उमझों को कुचल देगा ?

नायिका प्रियतम से कहती है—मेरा और तुम्हारा सदा का सङ्ग । तुम अनादि हो, मैं भी अनादि हूँ, तुम अनन्त हो, मैं भी अनन्त हूँ:—

''रोको मत, छुड़ो मत कोई मुक्ते राह में चलता हूँ आज किसी चंचल की चाह में काँटे लगने हैं, लगें उनको सराहिए, करटक निकालने को करटक ही चाहिए, ' घहरा रहे हैं घन चिन्ता नहीं इनकी अवधि न बीत जाय हाय चार दिन की! छाया है अपेंग, रहे, लह्य है समज्ञ ही, दीति मुक्ते देगा अभिराम कुष्ण पञ्च ही!

× × ×

मौत जिये जा रही है, तो फिर क्या डर है ? दूती वह प्रिय की है, दूर नहीं घर है।"

उक्त पंक्तियों में यात्री पुरुष न होकर स्त्री होती श्रीर वह 'चलता हूँ' न कह कर 'चलती हूँ' कहती तो किवता में श्रधिक सरसता श्रा जाती। श्रन्तिम पंक्ति में 'दूती' श्रीर प्रिय' के प्रयोग के कारण ही इन प्रयोगों की सार्थकता वढ़ जाती है। श्रस्तु,

गुप्तजी को यह छायावादी प्रवास क्चा नहीं; उन्होंने चेहरे पर से नकात्र हटा कर स्पष्ट शब्दों में अपने राम का गुणगान किया—

> "निर्वल का वल राम है। हृद्युं! भय का क्या काम है। राम वहीं कि पतित्रशवन जो। एरम द्या का धाम है।

इस भवसागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है। दृद्य, भय का क्या काम है।"

गुप्तजी के व्यक्तित्व का अवाह छायावाद की श्रोर नहीं है, यह उनको निम्न-लिखित पंक्तियाँ ही घोषित करती है:—

"किवत्व स्वच्छन्दतापूर्वक स्वर्ग के छायापथ पर ग्रानन्द से गुनगुनाता हुग्रा विचरण करे, ग्रथवा वह स्वर्गगङ्गा के निर्मले प्रवाह में
निमन्न होकर ग्रपने पृथ्वीतल के पापों का प्रचालन करें । तेखक
[ग्रयात् गुप्तजी ] उसे ग्रायत्त करने की चेष्टा नहीं करता । उसकी
ग्रुच्छ वुकवन्दी सीघे मार्ग से चलती हुई राष्ट्र किंवा जातिगंगा में ही एक
बुचकी लगा कर 'हरगंगा' गा सके तो वह इतने में ही कृतकृत्य ही
जायगा । कहीं उसमें कुछ वार्तों का उल्लेख भी हो जाय तो फिर कहना
ही क्या है ? × × वह स्वर्गीय कवित्व की साधना का ग्रधिकारी
नहीं होता, तो कदाचित् यह लिखने न भवैटता कि—

"छुरे काटने हैं जो नार। होते हें बहुधा सर्विकार।"

प्रत्युत स्वर्गलोक में, विधर श्रवणों से किसी ग्रनजान का नीख गान श्रथवा मूक श्राह्वान सुना-श्रनसुना करके चिल्ला उठता—

"गूँच उठा तेरा श्रनजान। स्वर्ग लोक में नीरव गान।"

हाय ! लेखक कहीं जनसाधारण का ही कवि हो सकता।

वर्त मान हिन्दी-साहित्य में यदि कोई भी ग्रिसा है, जिसे हम जन-साधारण का कि कह सकते हैं तो वह गुप्तजी ही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। उनकी निम्न लिखित पंक्तियों से राष्ट्र किंवा जातिगंगा में स्नान करने की उनकी लगन का पता चलता है:—

''दमने 'श्रहिंसा परमो धर्मः' धारण करके श्रपनी दिग्विजय

से हाथ खींच लिये; परन्तु दृसरों ने हम पर आहमण करना न छोड़ा । हम किसी की हिंसा नहीं करना चाहते, परन्तु हमारी भी तो कोई हत्या न करें । तथापि हुआ यही । हमारी अतिरिक्त करुणा ने हमें दूलरों के समच दुर्वल बना दिया । हमने हथियार रख कर उठने बैठने का स्थान घीरे से काड़ देने के लिये एक प्रकार की मृदुल मार्जनी धारण कर ली, जिसमें कोई जीव नीचे न दब जाय; परन्तु दूसरों ने हथियार न रक्खे और स्वयं हमी दबा लिये गये । हमारी गो-रज्ञा की आति ने विपित्त्यों की सेना व सामने गार्यों को खड़ा देख कर शास्त्र-संधान करना रवीकार न किया; परन्तु इससे न गार्यों की रज्ञा हुई और न हमारी, जो उनके रज्ञक थे । विधिमयों ने।गाँव के एक मात्र कुएँ में थूक दिया, वस गाँव ही अहिन्दू हो गया।"

इतना लिखने के बाद गुप्तजी कहते हैं:--

"ऐसी अवस्था में कवित्व हमें क्या उपदेश देगा ? उपदेश देना उसका काम नहीं। न सही; परन्तु आपित काल में मर्थ्यादा का विचार नहीं। और क्या सचमुच कवित्व उपदेश नहीं देता ?

× × ×

मन महाराज तो पथ्य की त्रोर दृष्टि भी नहीं डालना चाहते, लाख उपदेश दोजिए, जब तक पथ्य मधुर किंवा रुचिकर नहीं तब तक वे उसे छूने के नहीं। कवित्व ही उनके पथ्य को मधुर बना कर परोस सकता है। 30

इन पंक्तियों से प्रगट है कि गुप्तजी छायानाद की सम्मोहिनी नगरी के प्रकृत नागरिक नहीं; वे तो उसके रूप लावर्य पर जुमाकर योड़ी देर के लिए बिलम गये थे। इतना ही नहीं; देश के वर्त्तमान श्रादशें श्रोर लोकमत के प्रति जिस 'मधुर उपेन्ता' की चर्चा ऊपर की जा चुकी है उसकी उन्होंने श्रालोचना की भी हैं।—

''महाभारतीय युद्ध के समय, कुरुत्तेत्र में ऋर्जुन को जो करुणा

श्रीर ममता उत्तन्न हुई थी वह भी एक स्वर्ग की भावना थी × 🗴 × श्रजुंन का मोह देखकर सोन्दर्यलोभी कवित्व उससे

"विषय वेला में तुभको स्रोह ? कहने से उपना यह व्यामोह ?"

कहने के बदले कहीं स्वयं मोह से ही न कह उठे कि

"कहाँ श्रो कम्पित पुलिकत मोह ? श्रोरे हट, किन्तु ठहर जा श्रोह ? देख लूँ च्या भर तेरा रूप । गद्गद रोम रोम रख कूप ।"

त्रर्जुन की वह ममता स्वर्गीय थी तो वह सद्धदयता, मार्मिकता त्राथवा सौन्दरयोपसना भी स्वर्गीय है!"

गुप्तजी के इस कथन में यथार्थता है। इमारे कर्तन्य कर्म परिहियति के प्रति सापेन होते हैं, एक देश और काल में जिस कार्य को
कन्त न्य की संशा मिलती है उसी को अन्य देश और काल में मोह का
नाम प्राप्त हो सकता है। छायावादी किवता जिस परलोक से उदार कर
आयी थी उसने नीरस पद-रचना विशिष्ट देश-भिक्त मूजक तुक्तंदियों के
काल में एक संदेश प्रदान किया था, अनुरंजना से मिलने वाले रस का
संचार किया था; किन्तु कठोर कम एयता का आवाहन करनेवाले हमारे
वर्त्त मान सामाजिक जीवन की बुअना तृप्त करने, प्याम मिटाने की शिक्त
उसमें नहीं है; गाँव से शहर जाने पर बाजार में हम कभी-कभी चाकलेट
मिठाई खा आते हैं और सोडावाटर पी लेते हैं; लेकिन यह हमारा
प्रकृत जीवन नहीं, उससे न भूल जाती है, न प्यास मिटती है । कच्ची
भूल में, या भूख न खुली रहने पर चाकलेट भी हमारा मनोरंजन कर सकती है; किन्तु अब हमें आहार चाहिये, वह आहार जो
न्यारे शरीर में नवीन पोपक रक्त का संचार कर देगा। यदि यह कार्य्य

छायावादी कविता ने न किया तो हमारे वर्त्त मान सामाजिक जीवन के प्रवाह से वह छिन्न-भिन्न हो जायगा, उसमें उससे भी ऋषिक कल्लाष का संचार हो जायगा जितना राधाकुष्णमूलक कविताशों में पैठ सका था।

गुप्तजी की उक्त आलोचना तो ठीक है, किन्तु स्वयं 'हिन्द्' नामक उस ग्रन्थ की जिनकी भूमिका में इसे स्थान मिला है, किनता ठीक रास्ते पर चल नहीं सकी है। छायावाटी किनता की त्वर्णमयी लङ्कापुरी पर अगर किसी शैली के काव्य को विजय मिल सकती है तो वह एक तो गम्भीर अनुभूतिपरक ईश्वर-काव्य को और दूसरे गम्भीर अनुभूतिपरक राष्ट्र-जागरण की गर्जना करने वाले काव्य को—सरल भाषा में सर्विधय तथा काव्य-संगीत के अनुकूल छन्दों में लिखे गये काव्य को। रङ्क की वासनालोलुपता हमेशा रङ्कीनी के नीचे दवी पड़ी रहेगी, यदि वह रंगीनी को परास्त करना चाहती है तो उसकी अपेचा करके वह ऐसा नहीं कर सकेगी, उसे रंगीनी को आत्मसात् करके आगे बदना पड़ेगा और संतोप और सारल्य की गोद में विश्राम करना होगा। गुप्तजी ने जिस 'हिन्दू' नामक पुस्तक को लेकर छायावादी किले पर चढ़ाई की उसमें न ईश्वर की प्यास है, न राष्ट्रीय-जागरण की प्रखर वेदना है! ऐसी ही रचनाएँ वास्तव में छायावादी किली की माँग को बनाये रहेंगी।

गुप्तनी ने 'हिन्दू' में प्रकाशित भूमिका को उसमें न सिमिलित करके 'साकेत', 'यशोघरा' अथवा 'द्वापर' के साथ सयोजित किया होता तो यह कहीं अधिक अच्छा होता। 'छायावाद' में नो सुन्दर तत्व समा-विष्ट है उसको उन्होंने इन ग्रन्थों में यथेष्ट मात्रा में अपना लिया है। इसकी चर्चा अन्यन की गई है, यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है कि 'छायावाद' को गुप्तनी के काव्य में अधिक कलात्मकता का सिन्नवेश करने का अ य मिलना चाहिये। आधुनिक हिंदी-काव्य में कला का प्रवेश कराने में वही सफल हुआ है और नव प्रवाह उसे छोड़कर अन्यत्र चला जायगा तत्र भी हिन्दी-साहित्य में वह अपनी कीर्ति छोड़ जायगा और उसकी यह कीर्ति भी कम न समभी जानी चाहिये कि उसने

गुप्तजी जैसे उपयोगितावादी किन को भी श्रपनी श्रोर खींच लिया श्रीर श्रगर श्रपना पूर्ण भक्त नहीं बनाया तो कम से कम किसी हद तक तो चना ही लिया।

## गुप्तजी के तीन नाटक

गुप्तजी की नाट्यशैली की ग्रमकलता के सम्बन्ध में इशारा किया जा चुका है, उसमें क्या ग्रभाव है, इस विषय में यहाँ कुछ कहना त्र्यावश्यक है।

ग्राने जीवन में हम श्रसत्य के पुक्ष में से सत्य की तलाश में लगे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक श्रसत्य के चंगुल में से निकल कर दूसरे श्रसत्य के जबड़ों के मीतर पहुँच जाते हैं। ऐसी श्रवस्या में केवल सत्य ही, वह सत्य जो उमय श्रसत्य से ऊँचा होता है, हमारी रक्षा कर सकता है। किन्तु यदि इस सत्य को हूँ द निकालने में हमने सफलता न पायी, तो यह निश्चित है कि हम श्रसत्य ही के श्राहार हो जायँगे।

श्रवत्य का भयद्वर रूप हमाग श्रास करने के लिए मुँह कैला-कर हमारी श्रोर दौड़ता है, उमसे हम इतने श्राभिभूत हो जाते हैं, भय के कारण इतने किंकच व्यविमृद्ध हो जाते हैं कि प्रायः पास ही खड़े श्रपने उद्धारक सत्य की श्रोर श्रांख डालने में भी श्रवमर्थ हो जाते हैं। किन्तु हमीं में कुछ ऐसे समर्थ-चेता होते हैं जो कल्याणकारी सत्य को पहचान लेते हैं श्रीर हमारे सामने उसका ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जिसमें सफल उद्धोधन की श्राधिक से श्रिष्कि शिक्त रखती है। इन समर्थ चेताश्रों में नाटककार का एक प्रधान स्थान है। उसी की श्रीम्ब्यिक की कला को नाटकीय कला की संज्ञा दी जाती है।

कहानी, टपन्यास, खंडकाव्य, महाकाव्य, श्रादि जो कत्ताकार की

कला के व्यक्त होने के अनेक साधन हैं, उनमें नाटकीय कला का ऊँचा ही नहीं, प्रायः सबसे ऊँचा स्थान हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ अन्य साधनों में मनुष्य अपनी साधारण स्थितियों में, पृतिराम अथवा प्राप्त प्रगति की मन्दता की अवस्थाओं में भी अंकित किया जाता है वहाँ नाटकीय कला मनुष्य की तीव्र कियाशीलता और प्रगतिन्तत्परता ही में विहार करती है।

नाटककार चाहे तो समाज के प्रचलित श्रादर्श श्रौर लोकमत से ऊँचे श्रादर्श श्रौर लोकमत की खीज करें, चाहे तो प्रचलित श्रादर्श श्रौर लोकमत ही को श्रंकित करने का प्रयत्न करें; किन्तु किसी भी श्रवस्था में वह निम्न श्रादर्श श्रौर निम्न लोकमत का श्रंकन करने की श्रोर प्रश्चन न हो। यह प्रचलित श्रादर्श श्रौर लोकमत ही को चित्रित करने का उसने निश्चय किया हो तो उसे उक्त श्रादर्श श्रौर लोकमत का सामाजिक जीवन में श्रमभूति पाने से रोकने वाला श्रन्य समस्त प्रश्चतियों का श्रध्ययन करना चाहिए श्रौर वह द्वन्द दिखलाना चाहिए को श्रन्ततोगत्वा इन प्रश्चतियों को निस्सारता सिद्ध करके प्रचलित श्रादर्श श्रौर लोकमत की श्रोष्टरता सिद्ध कर देगा।

पह बतलाया जा जुका है कि गुप्तजी प्रचलित आदर्श और लोकमत के ही अधीन रहकर कार्य करते रहे हैं। यह कथन उनके नाटमों
के सम्बन्ध में भी सत्य है। अनध, तिलोत्तमा और चन्द्र हास—इन
तीन नाटकों की रचना उन्होंने की है। इन तीनों में जिस आदर्श और
लोकमत के पन्न में उन्होंने अपने आपको न्यक्त किया है, वह आधुनिक आदर्श और लोकमत ही है। किन्तु इनमें कसर यह है कि नाटककीय कला के अनुरूप इनमें द्रन्द्द नहीं दिखायी पड़ता।
उदाहरण के लिए, अनध के नायक मध ने अपने आन्दोलन में
जो सफलता प्राप्त कर ली, वही हमें अपने हैं पिछुले आन्दोलन में नहीं
प्राप्त हो सकी। यदि मध की परिस्थिति ह्मारी परिस्थिति

से ऋधिक भिन्न न होती तो सम्मवतः उसकी कार्यप्रणाली में हमें किव से एक नवीन कर्म-शैली की सूचना भी प्राप्त होती। किन्तु मघ की परिस्थितियों को सरल बना कर नाटककार ने उसकी सफलता को भी सस्ती बना दिया। पं॰ रामनरेश त्रिपाठी ने भी 'पियक' में ऐसी ही सरल परिस्थितियों का निर्वाचन किया है। श्रीरामचन्द्र को तो रामायणकार ने स्गुण ब्रह्म माना है । स्गुण ब्रह्म का एक साधारण राचस के साथ युद्ध कैसा ? किन्तु रामायणकार ने श्रीरामचन्द्र के पथ को सरल नहीं बनाया ! सीता के उद्घार के लिए श्रीरामचन्द्र को चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना पड़ा। महा-भारत में भी पाएडवों का पत्त तो सत्य का पत्त था; स्वयं श्रीकृष्ण भगः वान उनके पृष्टपोषक थे, किन्तु अपनी सफलता के लिए पाएडवों को प्राग्एपरा से चेच्टा करनी पड़ी, बड़ी-बड़ीं दुर्दमनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आयों जब यह आशंका होने लगी कि कहीं ऋसत्य ही सत्य को निगल न ले जाय। ऋत्यन्त प्रतिकृत परिस्थितियों में जब किसी ब्रादर्श की विजय होती है-ऐसी प्रतिकल परिस्थितियों में वी समाज की समस्त प्रस्तुत कठिनाइयों से कहीं श्रिधिक श्रदम्य होती है-तभी मानव-जीवन उसे हृदयङ्गम करने, अनुभव करने की चेष्टा करता है। राजा की महिधी के रूप में एक सहृदय रानी का निर्माण करके गुप्तजी ने अपनी कला के पथ में फूल तो बिछा लिये, किन्तु कला स्वयं ही श्रतृप्त रह गयी। क्योंकि वह फूलों पर नहीं, काँटों पर चलना पसन्द करती है। स्वयं मघ में नहुन सी सुन्दर विशेषताएँ है, वह पूर्ण तपस्वी है। सुरिम भी बड़ी ही अञ्र्जा वालिका है। राजमहिषी की उदारता और लोक पीड़ा-कातरता को देखकर भावना होती है कि क्या ही अच्छा होता यदि भारत-भाग्य-विधातात्रों को भी ऐसी ही देवियाँ मिली होती।

रानी श्रापने हृदय की इस विचित्र व्यथा को एक दिन राजा के ामने इस प्रकार प्रकट करती है: —

"उन नाखों नोगों के समीप, दोशी मी हैं में हे मदीन। जिनका रखन है राज कम्म. कर रूप गृत्ति पाकर सधर्मा। इस कारण यह ऐश्वय्य सर्व. फरता है उलटा गर्व सर्व। मानी हम हैं इसके श्रपात्र. यह है चौरी या लुट मात्री राशी हैं फिर भी द्वाय नाय, निज की कौड़ी तक नहीं हाथ। लंडना देती है मनस्ताप. सुनती भी हूँ दूराभिशाप। यह हरा-भरा मधुवन विशाल, मानो लाखों का लाल रहा। पीकर भी भीतर शुष्क भूप, है खड़ा भाड़ भंखाइ रूप। सुन सुन कर यहां पतंग गान, होता है सुभको श्राप भान I यह कोकिल-कल की कलित कुक, पीड़ित हृद्यों की हो न हुक। मुभ पर प्रसून मिप सभी श्रोर, हँसती है हरियाली कठोर I या कलियों के मिप ये ग्रानन्त, दिखलाते हैं द्रम दीन-दन्त!

रानी की इस सहृदयता का राजा पर उचित प्रभाव पहा, श्रीर जब भोजक ने श्रिभियुक्त मत के विरुद्ध इस प्रकार दोषारोपण विश्व- "देवि इन्होंने दिये गृहस्थों के घर घरने, जिसमें जो ये कहें लगें वे सो सब करने ! अपराधी अब दराड नहीं पाने हैंपाते हैं, उन सब को ये बड़े प्रेम से अपनाते हैं; स्वेच्छाचारी साम्यभाव पर ये मरते हैं। शांति मंग कर आप शान्ति का दम मरते हैं। कर मिलना भी कठिन हो रहा इनके मारे, फिरते हैं स्वच्छन्द चोर, डाक्, हत्यारे!

तब रानी की उदारतापूर्ण वृत्ति ने मूठ श्रीर श्रन्याय की पनपने का श्रवसर नहीं दिया; शीष्र ही भाजक का दोपारोषण मिथ्या प्रमाणित हो गया श्रीर यह सिद्ध हो गया कि मध ने उनके कथन के ठीक विपरीत कितने ही चोरों, डाकुश्रों श्रीर हत्यारों को उपयोगी कम्मी-चारियों के रूप में परिणत कर दिया था। इससे राजा ने प्रसन्न होकर न केवल मध को मुक्त कर दिया बिहक उसे एक प्रदेश का श्रिथकारी बनाने की इच्छा प्रगट की। महारानी ने मुरिभ श्रीर मध का विवाह कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने मध से कहा;—

> "और तुम्हारो पुत्र-चधू यह सुरिम हुई है। जो थी अमृता लता वही अब हुई मुई है। मघ अपनी तुटि पूर्ति इसे सम्भो सुख पाओ।"

सुरिम के हुद्य फूल में सुरिम श्रवश्य ही है, किन्तु द्यामिशी तथा प्रवा-दुख-कातरा महारानी की खुष्टि करके नाटककार ने उसे बहुत दबा दिया है; यहाँ तक कि मध की पत्नी कहलाने, उसकी माता की चिन्ता का भार श्रपने ऊपर लेने तथा उसके काय्यों में एक योग्य स्त्री की तरह सहयोग करने के श्रतिरिक्त उसके जीवन में श्रीर कोई महत्वपूर्ण कार्य्य दिखायी ही नहीं पहता । इस टिष्टि से भी उसकी अन कुछ उपयोगिता माननी ही पड़ेगी, किन्तु स्वयं नाटक की प्रगति में वह कोई विशेष सहायक भाग नहीं लेती। उसके श्रभाव में सम्भव हैं, मध की माता को कुछ श्रस्तविधा होती, मध के कामों में भी शायद उतनी सरलता न श्रा पाती; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि नाटक को कोई भी काम न रकता; श्रिषक से श्रिषक यही परिवर्त न होता कि शायद मध की माँ पुत्र को देखने के लिए श्राम भोजक के वहाँ चली जाती। सुरिभ के श्रभाव में भी, महारानी के उद्योग से, मध का प्रास देख रक सकता था। ऐसी हिंथति में नाटक की नायिका का जीवन प्रस्त इतने कमलोर धार्ग में गूँथना कुछ बहुत श्रन्छा नहीं समक पहला।

महातमा गाँघी के सत्याग्रह श्रान्दोलन ने कई श्रंशों में श्राधुनिक मारतीय साहित्य सुच्टि को प्रभावित किया है; हिन्दी भी इस सत्यप्रभाव से बची नहीं है; पं॰ रामनरेश त्रिपाठी का 'पियक' श्रीर गुप्तजी का 'श्रुवन 'ऐसी ही सुच्टियाँ हैं। महात्मा गाँघी का श्रदर्श सामने रख पियक का निर्माण किया गया है; श्रीर उन्हीं के व्यक्तित्व के तत्वों से 'श्रुवन का नायक 'मध' भी श्रुवप्राणित किया गया है। किन्तु करना के श्रभाव ने दोनों ही कलाकारों की वस्तु रचना का प्राण हरण कर लिया है। छोटे से छोटे राज्य भी कुचिक्रयों के श्रुड हे बने रहते हैं, श्रीर उनका संचालन प्रायः भीषणा से भीषणा श्रीर हिंसक से हिंसक वेचारों वाले व्यक्तियों द्वारा होता है। ऐसी श्रुवस्था में कथानक के खाह को, कम से कम कठिनाइयाँ रख कर, प्रायः सरल श्रीर उन्सुक नि देने में कलाकार का उतना कीशल प्रगट होने का श्रुवसर नहीं ह जाता जितनी विपरीत परिस्थित में संभव है।

गुसजी ने अपने अन्य पूर्ववर्त्ती अन्यों की तरह इस अन्य में भी मारे समाज की समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान दिया है। सा मतों से पाया कहा जाता है कि तुम किसी उपद्रव-शूत्य स्थान में बिकर बसो और वहीं जनता का कल्याण करो। आम भोजक की स्त्री भी विसे यही कहती है। 'विपुल है वसुधा का विस्तार, चलें जाओं अन्यत्र उदार! जहाँ पर करें न राज्य विरोध, न ठाने कोई वैर-विरोध। वहाँ जाकर पालो निज धम्म, करो लोकोपकारमय कम्म ।''

देश-भिक्त को पन्न लेकर नाटककार ने मघ के द्वारा कहलाया है:--

"अपेद्या है मेरी इस ठौर, कहो फिर जाऊँ मैं किस ठौर! फेर लूँ जन्म भूमि से नेत्र। जहाँ है मेरा कम्म चित्र! लगा कर मैं विदेश पर कान। करूँ अनसुना स्वदेशाहान ?''

देश-भक्त से पूछा जाता है:—
"तुम्हें भी है क्या देश-विदेश ?"

देश-भक्त उत्तर देता है:---

"आपका है यह न्यायः निदेश ? किन्तु है मेरा देश विपत्न । विक्रत बहु दोषों से आछन । इसी से उस पर इतना लह्य, रुग्या जन ही है पहले रह्म ।"

नाटककार ने उक्त उत्तर दिलाकर संसार भर में समता का भाव स्थापित करने के लिए लालायित देश-भक्त की स्वदेश विषयक प्रीति का कारण बता दिया है। उन्होंने इतना ही नहीं किया है, विलेक देश-भिक्त को एक बहुत ऊँचे आधार पर अवलिम्बत करके उसे विशेष भिष्य प्रदान कर दिया है, उनका कथन है कि राजा प्रजा के बहुमत की सुष्टि है, यदि वह बहुमत का विरोधी होता है तो प्रजा को नहीं, राजा को देश से श्रलग हो जाना चाहिए:—

> "सुरिम, राज्य की नीति जिसे भावे नहीं। राज्य छोड़ वह दूर चला जावे कहीं। ग्रथवा यदि वह वहीं जान कर भी रहे। तो जो कुछ ग्रा पड़े धैर्य्यपूर्वक सहै।"

इसका उत्तर प्रजा-हितेषी नाटककार ने इस प्रकार दिया है:—
प्रमुख महाशय, जाय प्रजा ही क्यों कहीं ?
ऐसा नृप ही जाय राज्य से क्यों नहीं ?
स्वयं प्रजा के सदाचार जाने न जो,
स्रथवा उसके धर्मकर्म माने न जो।"

किन के स्पृश्यास्पृश्य-सम्बन्धी विचार, जिनका परिचय पाठकों को पूर्ववर्ती रचनाश्रों से मिल चुका है, इस नाटक में भी इस प्रकार व्यक्त हुए हैं:—

गीता की विचार-धारा की तरेंगें इस ग्रन्थ में भी कीणां करती हिष्टगोचर होती हैं:—

"मेरा प्रयत्न पूरा, चाहे रहे ऋधूरा; पर मैं उसे कलगा, सब विध्न-भय तलगा। फल हो न हाथ मेरे, कर्त्तव्य साथ मेरे, वैफल्य का वृथा भय है मम्म-बीज ऋत्य

× × ×

माँ पत्थर का हृदय करो, कातर न हो; जो कुछ दे भगवान, धैर्यपूर्वक सहो। जब हों कम्म सकाम फलाफल हैं तभी; डिगते हैं क्या धीर मृत्यु से भी कभी?"

### गुप्तजी का प्रबन्ध-काव्य

## [8]

'रङ्ग में मंग' नामक छोटी सी रचना के प्रकाशन से गुप्तजी के अन्य-निर्माण-कार्य्य का श्रीगिषाश सन् १६०६ में हुया। मैं कह ग्राया हूँ कि लगभग सन् १६०६ ई० से गुप्तजी की रचनाएँ 'सरस्वतों' में स्थान पाने लगीं श्रीर उन्हें पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के बलशाली व्यक्तित्व का सहारा मिला। 'रंग में भंग' की भूभिका में द्विवेदी जी ने लिखा है:—

'इस देश के, विशेषकर राजपूताने के इतिशस में ऐसी स्ननन्त वीरोचित, गाढ़ देशमिकि दशक स्त्रीर गम्भीर गौरवास्पद घटनाएँ हुईं जो चिरस्मरणीय योग्य हैं। उनको भूलना, उनसे शिचा न लेना, उनके महत्व को लेख, पुस्तक श्रीर कविता द्वारा न बढ़ाना दुःख की बात 'है—दुर्भाग्य की बान है।

''जिस घटना के ग्राधार पर यह किवता लिखी गयी है वह एक ऐतिहासिक घटना है. कोरी किव-कल्पना नहीं। वह जितनी कारिएक है, उतनी ही उपदेशपूर्ण भी है, इसी से उसके महत्व को महिमा बहुत ग्राधिक है। यह तो किवता गत वस्तु वर्णन की बात हुई; रही स्वयं किवता, सो उसके विषय में कुछ कहने का ग्राधिकार नहीं, इसिलए कि बावू मैथिलीशरण गुप्त की रचना को हम प्यार करते हैं — उसे स्नेहाई हिष्ट से देखते हैं।"

उक्त अवतरण के द्वितीय अनुस्छेद के प्रथम वाक्य पर पाठक ध्रान दें। किन्कल्पना स्वयं ही एक मनोमोहक वस्तु है और उसका रसास्वादन भी जीवन का एक बहुत बड़ा आनन्द है। किन्तु जब एक ऐतिहासिक तथ्य वर्णन किल्पनिक सौन्दर्ग की छि से कम मनोरम न हो तो उसके आनन्द का क्या कहना! फिर तो उसकी स्थानीय स्थिति से उसमें एक विचित्र रोचकता का प्रादुर्भाय हो जाता है। उदाहरण के लिए, रामायण की आधी रोचकता का कारण यह है कि उसके पात्र ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जिनमें थोड़ी बहुत रंगीनी कर दी गयी है। अस्तु। गुप्तजी ने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं, अद्दे-ऐतिहासिक आख्यानों तथा देश की वर्त्त मान परिस्थितियों को अपने काव्य का विषय बनाने का समारम्भ 'रङ्ग में भङ्ग' के प्रणयन के साथ ही किया। प्रवन्ध काव्य लिखने की उनकी प्रवृत्ति का उदय भी इसी रचना से होता है।

. 'रंग में भंग' में एक विश्वाह की शोक्तान्त कथा का वर्णन है; बूँदी के राजा वरसिंह के भाई गेनोली-नरेश लालसिंह की कन्या का विवाह चित्तीड़ के सीसोदिया 'खेतल' भूष के साथ निश्चित हुआ। इसी शीच में चित्तीड़ में पृथ्वी के गर्भ से एक मूर्ति निकली जो—

"एक कर नीचा नवाये एक ऊपर को किये। एक कर सम्मुख बढ़ाये, एक ग्रीवा पर दिये। चोभुजी वह मूर्त्ति मानों कह रही थी यों अभी। हो बड़े, जैंचे चढ़ो, आगे बढ़ो, देखो सभी।"

इस पर राजकवि बारू जी ने यह उक्ति की :--

"एक ऊँचा, एक नीचा, एक कर सम्मुख किये, एक ग्रीवा पर घरें वह कह रही शोभा लिये— स्वर्ग में, पाताल में, रूप श्राप-सा दानी नहीं, शीश मैं श्रपना कटाऊँ जो मिले कोई कहीं।"

यह किन की एक साधारण उक्ति थी। किन्तु जब इसका समाचार रोनोली के ऋषिपति लालसिंह को मिला, तब उन्होंने एक प्रकार के अपमान का ऋनुभव किया। विवाह-कार्य्य सम्पन्न हो जाने के बाद जब दुलहिन की विदाई का समय ऋाया, तब लालसिंह के हृदय का ऋपमान, बारू जी को सामने देखकर, क्रोध के रूप में परिण्यत हो गया और उन्होंने कहाः—

"मूर्त्ति को चित्तीड़ में थी मेदिनी-तल में पड़ी,
युन कथा उसकी हमें होती कुत्र्हलता बड़ी ।
श्रीर को उसके विषय में गीति तुमने थी गढ़ी ।
प्रकट है उससे तुम्हारी काव्य शक्ति बढ़ी चढ़ी ।
हर्ष है, तुमसे सुकवि हैं मान्य राना के यहां;
यह तुम्हारी योग्यता होती नहीं स्वीकृत कहां ?
किन्तु फिर भी खेद से कहना हमें पड़ता यही—
साम श्रपने योग्य वह तुमने कटापि किया नहीं।

विज्ञ होकर भी ऋहो ? तुमने भला यह क्या किया ? चाडुकारों में वृथा गौरव सनस्त गँवा दिया ! दुरुपयोग न योग्य हैं करना कभी यों शांक का ! चाडुकारों में न होता लेश भी प्रभु-भिक्त का ! स्वर्ग में, पाताल में नृप ! ऋष-चा दानी नहीं, क्या कलङ्कित इस कथन से की गयी वाणी नहीं।"

लालसिंह बारू जी से बास्तव में इसलिए नहीं नाराज ये कि उन्होंने चादुकारी की थी; क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि यदि वैसी ही चादुकारी उनकी की जाती, तब भी वे अप्रयक्त ही होते। सच बात यह है कि बारूजी ने अपना निशाना उचित से ऊंचा कर दिया था और लालसिंह उपेजा में आतम-गौरव-हानि सममकर पीड़ा से तिलमिला रहे थे। लालसिंह स्वयं ही एक उत्सर्गशील राजा थे और उनकी स्थित एक ज्ञिय की स्वामाविक स्थिति थी। इस अपमान के अनुभव और तिलमिलाहर में ही लालसिंह के चित्र की उच्चता निहित है। आवेश में आकर उन्होंने सिर तक दे देने की बात कह दी और उसी आवेश में यहाँ तक कह डाला—

"सत्य ही क्या, दूसरा दानी न राना सा कहीं! शीश्र भी मुक्तसे कहो तो दान में दे दूँ यहीं। यदि इसी पर तुम न माँगों तो तुम्हें भिक्कार है। माँगने पर मैं न दूँ तो धिक् मुक्ते सौ बार है। मूर्ति तो पाषाया की है क्या कटे उसका गिला। है मृतक सी जो स्वयं क्या मारना उसका भला। किन्तु भूठी बात थी तुमने कही दरबार में, तैर जान्नो सो तुम्हों निज खड़ की खर धार में।"

वेचारे राजकवि ने लज्जा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ होकर अपने खड़ा से अपना सिर काट डाला । किन्तु बात यहीं कैसे समाप्त हो सकती थी ? वर-पद्ध के लोगों ने अपने राजकवि की इस आहम-हत्या के नारण-स्वरूप लालसिंह से युद्ध ठान लिया। लालसिंह के बड़े भाई ने शान्ति स्थापित करने की चेध्य की परन्तु उससे कुछ न हुआ। स्वयं जामाता राना खेतल लड़ने के लिए तैयार हुए, और उनका ऐसा करना सर्वथा उचित मी था। युद्ध में उनका स्वर्गारीहण भी हो गया। विचवा ने सती होकर पनि

लालसिंह ग्रीर राना खेतल के ग्रांतिरिक्त एक ग्रन्य देदीव्यमान चित्र इस काव्य के उत्तराई में ग्राङ्कित किया गया है। गेनोली के शोकान्त काएड का समाचार जब चित्तीड़ में पहुँचा तो राना ने चित्तीड़ के सिंहारन पर बैठ कर प्रण किया कि जब तक में स्वयं बूँदी का दुर्ग न तोड़ लूँगा तब तक यदि में ग्रज्ञ-जल ग्रहण करूँ तो प्रकृत चित्रय नहीं। इस प्रतिज्ञा के करने में राना ने श्रनुचित जल्द वाजी के कारण श्रदूरदर्शिता कर दी थी। इसिलये उनके हितैषियों ने समभाया कि बूँदी का एक किएपत किला अनवाकर तथा उने तोड़कर श्रव्य-जल ग्रहण कर लीजिए; क्योंकि भोजन के बिना प्राण्य रत्ता ही नहीं सकेगो तो किर बूँदी का किला कैमे दूदेगा। यह बात राना की समभ में भी श्रा गई। तदनुसार एक कृष्टिम बूँदी-हुर्ग की रचना की गई श्रीर उसे नोइने के लिए राना श्राये। इसी समय राना के एक श्रनुचर हाड़ाकुम्म के कारण व्यवधान उपस्थित हो गया।

हाड़ाकुम्भ वृँदी का निवासी था। वह ग्राखेट से ग्रा रहा था, जब ग्रचानक इस परिस्थित का ज्ञान पाकर—

> ही गया सम्भीर मुख, सम्पूर्ण आतुरता गयी, भृकुटि-कुंचित भाल पर शस्टी प्रमा तेजीमयी।

हाड़ाकुम्भ के रामने एक विचित्र धम्म संकट उपस्थित हो गया । एक श्रोर तो बूँदी कः निवासी होने के कारण वह श्रवनी मानुभूमि का श्रापमान सहन नहीं कर सकता था, दूसरी श्रोर राना का श्रनुचर होते हुए भी उनके साथ विरोध श्रनिवार्य हो रहा था। जो हो, मातृ-भूमि की मान-रत्ता को श्रिधक महत्वपूर्ण मानकर वह राना जो सुद्ध-दान देने के लिए तैयार हो गयाः—

"त्याग पादत्राण, रख मारे हुए मृग को वही, (मुध रही उन वीर को उस काल अपनी भी नहीं) वन्दना उस दुर्ग की करने लगा वह माव से, शीश पर उसने वहाँ की रज चढ़ाई चाव से, शीश पर उसने वहाँ की रज चढ़ाई चाव से, शीश रक्त-प्रवाह उसकी देह में होने लगा, बीज विद्युद्धिंग से वीरत्व का बोने लगा, मातृ भृति-स्नेह-जल निश्चल हृदय धोने लगा। मान मन को मत्त करके मृत्यु भय खोने लगा। यदिप सर्व शरीर उसका जल रहा या त्वेष से, किन्तु मीन न रह सका वह मिक्त के उन्मेष से।"

राना को दुर्ग के नाश के लिये निकट आते देखकर उसने कहाः—

> "स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्मभूमि कही गयी, सेवंनीया है सभी की वह महा महिमामयी। फिर श्रनादर क्या उसी का मैं खहा देखा करूँ भीर हूँ क्या मैं अहो जो मृत्यु से मन में डरूँ तोड़ने दूँ क्या इसे नकली किला मैं मान के, पूजते हैं मक्त क्या प्रभुमृर्ति को जड़ जान के। भ्रान्त जन उसको मले ही जड़ कहें अज्ञान से, देखते भगवान को धीमान उसमें ध्यान से। है न कुछ चित्तीर यह बूँदी इसे अब मानिए, मातृभूमि मेरी पून पवित्र जनीया जानिए।

कौन मेरे देखते फिर नष्ट कर सकता इसे; मृत्यु माता को जगत में सहन हो सकती किसे। योग्य क्या धीसोदियों को इस तरह प्रणा पालना ? है भला क्या सत्य का संहार यों कर डालना ? सरल इससे तो यही थी साघ लेनी साधना, तोड़ लेते चित्त ही में हुम बूँदी का बना !?

हाड़ाकुम्भ ने वीरतापूर्वक युद्ध करके मातृभूमि की गौरव-रत्ताके लिए अपने प्राण समर्पित कर दिये । इस प्रकार यह छोटी सी पुस्तक समाप्त होती है ।

'रंग में मंग' में एक सरल कहानी सरलता के साथ वर्णित की गयी है; किन्तु उसमें केन्द्रीभूत प्रभावशालिता की कमी है। वास्तव में इस कहानी का अन्त वहीं कर देना चाहिए था, जहाँ वधू सती हो गयी; उसके सती के हश्य को अधिक से अधिक कहणाजनक बनाने का प्रयत्न किया जा सकता था; क्योंकि 'रंग में मंग' का कोई मी सम्बन्ध हाड़ाकुम्भ के धीरोचित उत्सर्ग से नहीं है। यह तो एक स्वतंत्र कहनी है और किसी अन्य काव्य का विषय हो सकती है। सच पूछिए तो वूँदी के उस नकली किले को तोड़ने का वह प्रयत्न, चिचौड़ के राजा के लिए, गोरव जनक नहीं है, साथ ही उससे पुस्तक की विधवा नायिका के वैधव्य-परिताप में कोई गहराई नहीं आती। इस हिट से इस रचना को बहुत सफल नहीं कह सकते; यदापि ऐसी महत्वपूर्ण शिच्चाप्रद घटना को काव्य का परिधान प्रदान करने के लिए गुप्तकी की सराहना करना ही पड़ेगी। 'रंग में भ'ग' की कहानी पर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह बात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह बात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह बात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह बात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह वात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह वात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह वात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह वात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह वात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न में ही समाप्त हो गयी, यह वात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न स्वयं हो हो समाप्त हो गयी, यह वात स्वयं गुप्तजी ने दर संख्या के पन्न साम हो गयी हो स्वयं हो हो साम हो गयी हो स्वयं हो सम्म साम हो गयी हो स्वयं हो सम्म स्वयं हो सम्म स्वयं हो सम्म स्वयं हो स्वयं हो स्वयं हो स्वयं हो सम्म स्वयं हो सम्म स्वयं हो सम्म स्वयं हो सम्म स्वयं हो स्वयं हो

"यदिष पूरा हो चुका यह चरित्र एक प्रकार से; लाम कुछ होता नहीं है व्यर्थ के विस्तार से 1 किन्तु जो घटना घटी है स्त्रीर इस सम्बन्ध में, पूर्णता उसके बिना स्त्राती न ठीक निवन्ध में।"

चौथी पंक्ति में जिस पूर्णता की ऋोर संकेत किया गया है, उसकी 'रंग में मंग' की कहानी विलकुल ही ऋपेत्ता नहीं करती।

फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिस समय 'रंग में भंग' का प्रकाशन हुआ उस समय यह हिन्दी साहित्य में एक विलक्कल ही नई चीज थी।

#### जयद्रथ बध

प्रवन्ध-काव्य लिखने की श्रोर गुप्तजी की दिन उत्तरीत्तर बढ़ती ही गई; यद्यांप 'सरस्वती' के लिए ने नियमित रूप से रफ़ुट काव्य भी लिखने में लगे रहे। 'जयद्रथ-वध' गामक उनका प्रवन्ध-काव्य सात सगों में लिखा गया एक कद्या-जनक खरड-काव्य है। इस काव्य में कीरव-पन्ती महारथियों द्वारा श्राममन्यु के मारे जाने क श्रानन्तर पुत्र शोक पीड़ित श्रर्जुन की जयद्रथ को मारने की प्रतिशा तथा उसकी पूर्ति की कथा वर्णित है।

काव्य की रचना त्रानन्द के लिए की जाती है। ऐसी अवस्था में किसी का वध तभी काव्य का वर्णनीय विषय हो सकता है जब उस है. द्वारा बहुत अधिक अधर्म और अनाचार हो रहा हो। जयद्रथ अन्यायपूर्ण पथाबलम्बी था; उसने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, को धर्मयुद्ध करके नहीं, अधर्म्मधुद्ध करके मारा था। ऐसी स्थिति में जब अन्याय करके आरम्भ किये गये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पन्न के जयद्रथ ने इस अन्याय को अपनी उच्छु हुलता द्वारा और भी बदाया तब मनुष्य की अन्तरात्मा व्याकुल होकर कह उठी है— इस अन्यायी का नाश हो। मनुष्य सुकम्मों द्वारा जीवित और कुकमों

द्वारा त्राप ही त्राप मृत होता है; फिर भी यदि वह स्थूल रूप में हमारे सामने उपस्थित है तो एक न एक दिन उसके उस रूप का भी नाश हो जायगा। मानव-हृदय का यह नाद—इस ऋन्यायी का नाश हो—तव तक शान्त नहीं होत, जब तक वस्तुतः वह नाश सम्पन्न नहीं हो जाता। नाश के ऋनन्तर काव्य उस नाश का वर्णन करके सत्य की जय का नान करता है।

युद्ध में जयद्रथ का पत्त ग्रन्यायपूर्ण है, इसका परिचय उस संवाद से भी मिलता है जो दुर्घ्योंघन श्रीर द्रोणाचार्य्य के बीच में उस समय हुग्रा जब दुर्घ्योंघन ने उन पर सन्देह करके इस प्रकार दोषारोपण कियाः—

"पहले बचन देकर समय पर पालते हैं जो नहीं। वे हैं प्रतिज्ञाघातकारी निन्दनीय सभी कहीं॥ मैं जानता जो पांडवों पर प्रीति ऐसी ख्रापकी। ख्राती नहीं तो यह कभी वेला निकट सन्ताप की॥ दुर्ट्योघन के उत्तर में द्रोणांचार्य्य कहते हैं:—

"मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रक्ला कहो। अभिमन्यु के वघ के सहरा सुभासे हुआ है अध आहो।

× × ×

जो लोग श्रन जित काम कर जय चाहते परिणाम में। है योग्य उनकी सी तुम्हारी यह दशा संग्राम में। यह रण उपस्थित कर स्वयं श्रव दोप देते हो मुक्ते। कह जानते हैं वस कुटिल जन वचन ही विष के बुक्ते। दुष्कम्म तो दुर्बु दि जनहट युक्त करने श्राप हैं। पर दोप देते श्रीर को होते प्रगट जब पाप हैं।

स्वयं द्रोगाचार्य्य स्वीकार कर रहे हैं कि पागडवों का पत्त सत्य पत्त है, ग्रौर इसी कारण यद्यपि वे ईमानदारी के साथ उनसे युद्ध करते हैं तथापि उनका मन उनके गुणों पर मुग्ध है। कहा जाता है कि सत्य की सदा जय होती है। किन्तु हभी युद्ध में जब अभिमन्यु प्रयाण करता है तब उसकी नविवाहिता पत्नी उत्तरा को अपशकुन क्यों होते हैं ? उत्तरा भशंक श्रीर कातर होकर कहती है:—

> क्त्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही— सिंजत करें पित-पुत्र को रण के लिए जो आप ही! जो वीर पित के कीर्ति-पथ में विध्न-बाधा डालतीं— होकर सती भो वह कहाँ क्तंच्य अपना पालतीं? अपशकुन आज परन्तु सुमको हो रहे, सच जानिये, मत जाइछे सम्प्रति समर में, प्रार्थना यह मानिए! जाने न दूंगी आज में प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएँ हाय! मम हुद्धाम में। है आज कैना दिन न जाने, देव-गण अन्कृल हों। रज्ञा करें प्रसु मार्ग में जो श्र्ल हों वे फूल हों। कुछ राज-पाट न चाहिये, पाऊँ न क्यों में त्रास ही; हे उत्तरा के धन! रहो तुम उत्तरा के पास ही!"

सत्य का पथ है, धम्मंयुद्ध करना च्रियों का धर्म है। ऐसे युद्ध से कोई मी श्रार्य-वीरांगना श्रपने पति को विमुख नहीं कर सकती श्रीर उत्तरा भी जहाँ एक श्रोर व्याकुल होकर कहती है कि में श्रापको युद्ध में नहीं जाने दूँगी वहाँ यह भी कह पढ़ती है कि भगवान मार्ग में श्रापकी रच्या करें, उसमें जो सुल मिलें वे फूल की तरह कोमल हो जायँ। इस हृदय-संघर्ष में कितनी पीड़ा है।

इसके उत्तर में श्रभिमन्यु कहता है —

"वापी जनों को दग्ह देना चाहिये समुचित सदा। वर वीर स्वित्र वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पत्त में । जीवित रहेगा कौन' फिर ज्ञाकर हमारे लच्च में ।

पाठक उक्त अवतरण की पंक्तियों पर ध्याद दें । अभिमन्युं का विश्वास है कि जब स्वयं भगवान ही हमारे पत्त में हैं तब विजय तो सुनिश्चत है । इसी विश्वास पर दृद्ध रह कर वह ज्ञात्र धर्म के पालन के लिए अप्रसर हुआ । किन्तु बाद की घटना ने जो स्वरूप प्रहण किया उससे स्पष्ट हो गया कि सत्य की विजय विलम्ब से होती है, जिसका प्रधान कारण यह है कि असस्य के भौतिक साधन द्रोणाचाय्य ऐसे महावीरों को अपने वश में किये रहते हैं । विलम्ब के अतिरिक्त सत्य की विजय बलिदान सापेन् होती है और इस महायज्ञ में अभिमन्यु ऐसे सुन्दर, वीर, सुकुमार नवयुवक को उत्तरा ऐसी पत्नी के मस्तक में वैधव्य की रेखा अंकित कर स्वर्गरीहण करना पड़ा।

उत्तरा विलाप करती हुई कहती है:--

"जो ब्रांगरागाङ्कित रुचिर सित सेज पर थी सोहती। शोभा ब्रापर निहार जिसकी में मुदित हो मोहती। तब मूर्ति च्त-विच्त वही निश्चेष्ट ब्राव भू पर पड़ी। बैठी तथा में देखती हूँ, हाय री छाती कड़ी! हे जीवितेश उठो उटो, यह भींद कैसी घोर है। है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। रख शांशा मेरे ब्रांग में जो लेटते थे प्रीति से। यह लेटना ब्रांति भिन्न है उस लेटने की रीति से।"

यह स्थल वड़ा ही करुण है। ग्रत्यन्त कारुणिक होकर इसने ग्रजुन के चरित विकास में विशेष रूप से भाग लिया है। ग्रपने, पत्नी, तथा उत्तरा के शोक से व्याकुल होकर ग्रजुन जयद्रथ को स्ट्यांस्त के पूर्व ही मारने या स्वयं 'चिता ।पर जल जाने की प्रतिज्ञा कर बैठता है। प्रतिज्ञा बहुत कड़ी थी, किन्तु वह कोरे दम्म और रंग में मंग' के शना की प्रतिज्ञा की तरह मिथ्या अभिमान से नहीं उत्पन्न हुई थी; अर्जुन के हृदय में पीड़ा थी—वह पीड़ा जो सत्य पच के कॅकरीले पथ पर चलनेवाले थिय पुत्र के अन्यायपूर्व क मारे जाने के कारण उसके हृदय में उत्पन्न हुई थी। ऐसी अवस्था में भगवान कब तक अपने भक्त का साथ न देते। फिर भी परीज्ञा लैने के उद्देश्य से उन्होंने अर्जुन से पूछाः—

> "श्रत्यन्त रोषावेग में तुमने किया है प्रण कहा। स्रम यत्न क्या इसका सखे, यह कार्य्य है दुष्कर वहा।"

अर्जुन का अभिमान तो दुःख के प्रवाह में बह कर निःशेष हो खुका था। उसने उत्तर दियाः—

"तिश्चय मरेगा कल जयद्रथ प्राप्त होगी जय मुके। हे देव मेरे यत्न तुम हो, मत दिखाओं भय मुके।"

श्रार्जुन ने भगवान् पर ग्रापने श्रापको सोलहो श्राने श्राभित कर दिया, फिर तो भगवान् भी ग्रापने भक्त की रज्ञा में तत्पर हो गये। उन्होंने श्रार्जुन का हृदय-संताप कम किया, उसे शिव से श्रस्त दिलाया, श्रीर फिर स्वयं ही उसके रथ से सार्थी हो गये। जयद्रथ-वध सम्पन्न हो जाने पर श्रार्जुन कहता है:—

'कि हकी महत्ता थी कि जिछने आज प्रण् की पूर्ति की ! हिल जाय तो पत्ता कहीं सत्ता बिना इस मूर्ति की ! चलता सुदर्शन यदि न तो दिन ढल गया होता अभी ! अर्जु न चितानल में कभी का जल गया होता अभी ! होते तुम्हारे कार्य सारे गृह मेदों से भरे ! इदयस्त तुम जो कुळ कराते मैं वही करता हरे !"

इन पंक्तियों में भी गीता की विचार-घारा की छाप है। सच बात यह है कि साकेत को छोड़ कर 'लयहथ-वध' ही एक ऐसा काच्य है जिसमें गुप्तजी ने गीता के दार्शनिक तत्वों को कला की सम्पत्ति बनाने में सफलता प्राप्त की है।

## 'साकेत' के पूर्ववर्त्ती अन्य काव्य

'रंग में भंग' श्रीर 'जयद्रथ-वध' के द्वारा चलाये गये प्रवन्ध काव्य के सिलसिले को गुप्तजी ने 'विकट भट', 'गुरुकुल' श्रीर 'किसान' 'शकुन्तला', 'त्रियथगा' 'शिक्त', तथा, 'पंचवटी', श्रादि की रचना करके जारी रक्ला । इनमें से कितिपय ग्रन्थों पर एक दृष्टिपात कर लेना श्रावश्यक है, क्योंकि इससे 'साकेत' की विचार-धारा को दृद्यंगम करने में हमें सहायता मिलेगी।

'हिन्दू' की भूमिका में गुप्तजी ने लिखा है:—

"किवत्व फिर भी निष्काम है। सम्भवतः वह स्वयं एक सुफल है, इसी से उसे किथी फल की अपेचा नहीं। निस्तन्देह बड़ी ऊँची भावना है। भगवान से प्रार्थना है कि वह हम लोगों को भी हतना ऊँचा कर दे कि हम भी उसका अनुभव कर सकें। कदाचित् इसी भावना ने किवत्व को स्वर्गीय होने में सहायता दी है। परमार्थ के पीछे उसने स्वार्थ का सबया परित्याग कर दिया है। इसलिए वह न तो देश से आवद है, न काल से, सावदेशिक और सार्वकालिक हो गया है। लेखक उसके ऊपर अपने आप को निद्धावर कर सकता है। परन्तु वह न्याकाश में है और यह पृथ्वी पर। ऐसी दशा में उसे भिक्त भाव से प्रणाम करके ही सन्तोष करना पड़ेगा।"

स्फुट कार्ज्यों की रचना करके भी गुप्तजी ने अपने उक्त उद्देश्य को सिद्ध करने की नेष्टा की है। यह पाठक देखा चुके हैं। किन्तु इस सन्त्रन्य में उन्हें विशेष सफलता प्रवन्य कार्ज्य ही में हुई है। 'विकट भट' एक छोटी सी, किन्तु वड़ी ही श्रोबस्त्रिनी रचना है। एक दिन जोधपुर के महाराज ने श्रपने एक प्रतिष्ठित सरदार से वार-वार पूछा कि ग्रगर तुम रूठ बाश्रो जो क्या करो। सरदार ने कई बार टाला, किन्तु श्रन्त में ऊन कर, खीज कर उसने कहा:—

> "पृथ्वीनाय, मैं जो रूठ जाऊँ" कहा वीर ने— "जोधपुर की तो फिर बात ही क्या, वह तो रहता है मेरी कटारी की पर्तली में ही, मैं यों 'नवकोटि मारवाड़' को उलट दूं', कहते हुए यों ढाल सामने जो रक्खी थी, बायें हाथ से उन्होंने उलटी पटक दी! सन्नाटा सभा में हुन्ना, सब जुपचाप थे; सिर को हिलाते हुए सन्न रहे राजा भी!"

सरदार देविसिंह को अपने इस वीरतापूर्ण उत्तर के लिए अगले ही दिन बिलदान होना पड़ा। उनके पुत्र को भी शीघ ही स्वर्ग-यात्रा करनी पड़ी। अन्त में रह गये देवीसिंह का एक बारह वर्ष का पौत्र सवाई सिंह और उनकी विधवा माता। सवाईसिंह के लिए भी जोघपुर से हुक्म आया कि दरबार में हाजिर हो। बालक माता से बोलाः—

> ''बीला बीर बालक कि जननी में जाऊँगा । किन्तु इससे नहीं, कि यदि मैं न जाऊँगा तो भी मैं बचूँगा नहीं, किन्तु इससे कि मैं देखूँगा कुतम और क्रूर उस राजा के सींग पूँछ है या नहीं; क्योंकि पशुस्रों से भी नीच तथा मृद्ध महा मानता हूँ में उसे।''

कुल की प्रतिष्ठा त्रौर त्रान पर मरने वाली वीर माता आँसुत्रों से भीग कर बोली:— 'वत्स, जाने में भी मुक्ते च्लेम नहीं दीखता।
ससुर गये हैं और स्वाभी गये साथ ही,
मेरे लाल, तू चला, कैसे घर्ल घैट्य में?
रोने तक का भी अवकाश मुक्ते है नहीं;
तो भी आनवान बिना जीना मरना ही है!
तुमको भी आणहीन देख सकती हूँ मैं,
किन्तु मानहानि देखा जायगा न मुक्ति।
सहना पड़ेगा सो सहूँगी, किन्तु देखना,
कहना वही जो कहा तेरे पितामह ने,
भूल मत जाना जिस बात पर वे मरे!'
अञ्च्छा, कह, तेरी कटारी की पर्तली में भी
जोधपुर है या नहीं? × ×"

-बीर पुत्र सवाई सिंह ने उत्तर दियाः-

"इसका जवाव उसी घातक को दूंगा मैं; तू क्यों पूछती है प्रस्, क्या इस शरीर में, शोखित कमागत नहीं है उन्हीं दादा का? किन्तु एक प्रार्थना मैं करता हूँ तुमसे, अन्ततः माँ, मेरा वह उत्तर सुने विना छोड़ना न नश्वर शरी। यह अपना ! अपने श्रमागे इस पुत्र के विषय में संशय लिये ही चली जाना तून लाल के पीछे, जिसमें कि उन्हें देन सके तोष तू!"

पुत्र के विदा करने के बादः—

"करुणा से कंठ मर आया ठकुरानी का । जाकर आँचेरी एक कोठरी में वेग से, पृथ्वी में लोट वह रोई ढाढ़ मार के, व्योम की भो छातीपर होने लगी लीक सी!" सवाईसिंह ने लिस समय ग्रीर जिस निर्मयता के साथ दरबार में प्रवेश किया उसका कवि ने बहुत सुरुदर वर्णन किया है:—

"निर्मय मुगेन्द्र नया करता प्रवेश है-वन में ज्यों, डाले बिना दृष्टि किसी ग्रीर त्यों, भोर के भभूके सा, प्रविष्ट हुन्ना साहसी वलवीर, मन्द-मन्द धीर गति से धरा मानो घँसी जा रही थी, बदन में गंभीर था। उटता शरीर मानों श्रङ्गों में न श्राता था. वत्तरयल देख के कपाट खुले जाते थे, मरने मारने ही को मानो कटि थी कही, शोभित बुखङ्ग, उसमें था खरे पानी का, पर्तली पड़ी थी उपवीत तुल्य कन्धे में, उसमें कटार खोंसी, जिसकी समानता, करने को भीं हैं भव्य भाल पर थीं तनीं। छु रहा था वार्या हाथ बद्कर जानु को, दार्थे हाथ में थी भींग, पीठ पर ढाल थी; तोड़े के स्वरूप में था सोना पड़ा पैरों में: श्राकृति ही देती थी परिचय प्रकृति का ! चौंक पड़ी हारी समा देख वीर वाल को,"

जीधपुर महाराज ने न केवल देवीसिंह के परिवार का नाश किया था, किन्तु एक ग्रीर वीर सरदार का भी सेहार कर डाला था। मन की मीज में ग्राकर यह मूर्खतापूर्ण ग्रीर कर काम उन्होंने कर डाला था। किन्तु ग्रव वे वेहद पड़ता रहे थे। क्योंकि ग्राकमणकारी ग्रव उनके सिर पर चढ़े ग्रा रहे थे। इसी कारण स्वाईसिंह के प्रति उनका भाव बदल गया ग्रीर उन्होंने दूसरे ही ग्रीमप्राय से पूछाः—

''वालक, सुनो, क्यों तुम्हें मैंने बुला भेजा है— नोधपुर रहता था पर्त ली में निसकी "देवीसिंह वाली सो कटारी कहो मुफ्ते, श्रव भी तुम्हारे पास है या नहीं ? × ×"

सवाईसिंह ने निर्भयता के साथ कहा ।---

× कटारी ? घरा काँगी सदा जिससे !
 विजली की वेटी वह ? भौंह महाकाल की ?
 शत्रु के चत्राने को कराल डाढ़ यम की ?
 चम्पावत टाकुरों की 'पत' वह लोक में ?
 पूछते हैं आप क्या उसी की बात ? × × "

सम्मित के श्रर्थ में राजा का मस्तक हिलता देखकर बालक ने फिर कहा!—

"दादा ने कटारी वह मेरे पिता के लिए छोड़ी, और मेरे पिता सौंप गये मुमको। पर्तली के साथ वह मेरे इस पार्श्व में अब भी है पृथ्वीनाथ, एक बोधपुर क्या? कितने ही दुर्ग पढ़े रहते हैं सर्वदा चान कीतिं कोपवाली पर्तली में उसकी! सच्ची बात कहने से आप रूठ जावेंगे; किन्तु जब पूछते हैं कैते कहूँ भूठ में १ होता जो न बोधपुर पर्तली में उसकी कहिये तो कैसे वह प्राप्त होता आपको?"

महाराज ने सिंहासन से उठकर इस वीर वालक को गले से लगा लिया ग्रीर स्नेहपूर्वक उसे ग्रापना सरदार बनाया ।

वीरों के कीर्ति गान से वीरता की प्रतिष्ठा श्रीर वीरों की सुष्टि होती है। ऐसी उकारिगी रचनाश्रों के लिए निस्स्न्देह हमें गुप्त जी की लेखनी का श्रामार मानना चाहिए। क्ला की दृष्टि से इस रचना प महत्व "भारत-भारती" 'हिन्दू" श्रादि से श्रिधक है। 'विकट भट" ही की तरह 'गुरुकुल' भी एक लोकोपकारक काव्य है। इसमें गुरु तेगबहादुर, गुरु गोविन्दिसिंह, बन्दा बैशगी ब्रादि की ब्रमर यश गाथा का वर्णन किया गया है। गुरु तेगबहादुर के ब्रनुतम त्याग के ब्रमन्तर गुरु गोविन्दिसिंह ने विदेशी ब्रौर विधर्मी शासन के प्रति विदोह का भरणडा खड़ा किया। उपयुक्त बीर पुरुष की तलाश में भी वे रहा करते थे। सीभाग्य से बन्दा बैरागी से उनकी भेंट हो गयी। गुरु गोविन्द ब्रौर बन्दा की पारस्परिक बातचीत में किव ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया है, वही इस काव्य का सार है।

गुरु ने बन्दा से कहाः—

"यह शरीर-सम्पत्ति और यह तेज किन्त उस पर यह वेश। इहलौकिक कत्तेव्य बीर ! क्या हुए तुम्हारे सब निःशेष। भाई किघर जा रहे हो तुम अपना स्रोक लोक सब छोड़। भ्रापने दीन-हीन दुःखी हम बन्ध बान्धवीं से मुँह मोड़। बृद्ध श्रशकों से क्या होगा यहाँ तुम्हीं जैसों का काम। लौटो भव विभवों में वैठा तुम्हें पुकार रहा है राम। भव के किस प्रहार से कातर उससे विमुख हुए तुम तात । क्यों ऋायी यह उदाधीनता मुके बतात्रो उसकी बात।" दन्दा का व्यक्तित्व एक बहुत ऊँचा व्यक्तित्व था। वे तो साधु

हो गये थे: साधारणतया उन्हें इन भागड़ों में पड़ने की कोई स्रावश्यकता

नहीं थी । फिर भी गुरु ने मुसलमानों के इत्याचारों का जो वर्णन किया उससे प्रभावित होकर उन्होंने उत्तर दियाः—

'गुरो ! तुम्हारा बन्दा हूँ मैं इतना ही मेरा इतिहास, शान्त हुन्ना वीर व्रत मेरा लेकर एक करुणा निश्वास । मारे सिंह, बराह, मालु बहु मेरा जोवन था श्राखेट: किन्तु तीन मरते शिशु पाये चीर एक हरिणी का पेट। शर से मरते मरते मेरे डाली उसने मुभ पर हिट। साली मेरे रोम रोम में नीरव विष विषाद की वृद्धि! भागा भव को पीठ दिखा कर होकर भी च्वित्रय सन्तान, फिर भी लिजित नहीं श्राज मैं पाया मैंने लच्य महान। किधर लौटने को कहते हो श्रव मुमको हे ज्ञान-निधान। क्या यह पन्थ नहीं है जिसमें करता हूँ मैं स्वगति विधान ?"

बन्दा वीर ये, हिसक भी थे, किन्तु फिर भी उनका हृदय सुकुमार या ग्रौर हरिखी की मर्म्मभेदिनी हिष्ट ने उन्हें निश्चेष्ट, ग्राध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की ग्रोर प्रेरित किया। जब गुक्गोविन्दसिंह ने उनका ध्यान उपस्थित समस्यार्थों की ग्रोर ग्राङ्गब्ट किया तो उनमें कम्प्यता का संचार हो गया ग्रौर कार्मचेत्र के ग्राहान की महत्ता इन्होंने स्वीकार भी । फिर भी वे द्वी जुवान में पूछते ही हैं कि क्या में वर्त्त मान पथावलम्बी होकर भी श्रपनी गति का विधान नहीं कर रहा हूँ। गुरु गोवन्द सिंह ने बन्दा के इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह न केवल श्रकम एय, त्यागा पास-पीड़ित लोगों के लिए काम का है, किन्दु कान्य के कला-पत्त वालों के लिए भी मनन करने ये स्य हैं —

"इसे अपन्य कहूँ मैं कैसे ?" कहाँ त्याग-सा तप या यज्ञ ? किन्तु समय के पूर्व सुफल भी नहीं तोड़ते कभी रसज्ञ। रथाग त्याग करते हैं हम सब क्या है किन्तु इमारे पास, छिना सभी तो धाम-धरा-धन, त्याग नहीं यह त्यागामास ! 'रपट पड़े की हर गंगा में भिट सकता है क्या उपहास ? घर में तो वे भी स्वतन्त्र हैं जो हैं सदा पराये दास! श्रकतर लाल किले में वैठे. बन बन भटकें बती प्रताप: नाम जपै हम अलग विजन में यह विराग है या ग्रामिशाप ? गीता पाठी होकर ग्रत्र तो समने होगे तुम सविमर्प-श्रज् न-सम करुणामिमृत हो छोड़' भगे हो भव-संघर्ष। गर्भवती उस हरिग्री का वध ं खेदननक या निस्तन्देह.

## किन्तु तुम्हारे क्या दोषी थे परित्यक्त वे घन जन गेह ?'

. कवि ने बन्दा के मुख से जो निग्नलिखित बातें कहलायी हैं वे हमारे श्राज के जीवन में भी श्रपनी उपयोगिता रखती है:—

सच्चा हिन्दू होकर ही मैं यह कहने के लिए समयं-तुमसा पापी हिन्दू है तो मुसलमान हूँ तेरे अर्थ। मेरा राम रमा है मुक्तमे, में चाहे मिण हूँ या काच को मनुष्यता के नाशक ई में हूँ उनके लिए पिशाच । न्यायासन पर पच्चपात मैं क्योंकर कर सकता है बोल। मेरा निर्मम शासन देखें उद्दत अपनी आंखें खोल। दायीं हैं उनके भाई यदि मरें दोषियों में निर्दोष; कुछ सह सक्ता नहीं शत्रु का प्रतिसिंसहक सेना का रोप। दूर कलँगा पशुत्रल से ही मैं उस नर पशुता का पाप; काँटे के काँटा निकाल कर निकल्ँगा काँटेन्सा आप। हिन्दू मुसलमान कोई हो, को सन्चा है वही मनुष्य;

देव श्रीर दानव दोनों ही

वन जाता है यही मनुष्य।"

वंदा ने हिन्दुओं की, सिखों की बड़ी सेवा की; किन्तु हिन्दुओं और सिखों, दोनों के दुर्भाग्य से आपस में फूट पड़ गयी और जिन बंदा की सुसल्मान बादगाह सिर तोड़ पिश्रिम कर के भी प्राप्त न कर सका था उसे उसने बन्धु दोहियों की सहायण से गिरफ्तार कर लिया।

'किसान' नामक काण्य का कथानक सर्वथा काल्पनिक है। उसकी चरित्र-छुष्ट में कोई जटिलता नहीं है पर उसमें हृदय को स्पर्श करने को चमता है। किसान की कल्पना के भीतर वस्त मान भारतीय किसानों की किस्गाजनक श्रवस्था का सत्य विद्यमान है। पुस्तक के साधारण पृष्ठ पर ही हम पढ़ते हैं:—

''टिगरिस तट ५र युद्ध-स्थल में

वीरोचित गति को पाकर

श्चान्तिम वाशी से पल-पल में

निज शोणित से लिखवा कर,

हे भारत ! मरने के पहले

वह तेरा किसान सैनिक,

तुभे दिये जाता है पहले

ग्रातम-चरित हीं चिर दैनिक।

किसान का बाल्यकाल आनन्द में बीता था; निश्चिन्तता के उन

देनों का स्मरण करके वह कहता है:—

"मुक्तसे ही मेरे साथी थे, सब पितकर खेला करते, हरी घास पर कभी लेटते, कभी दंड पेला करते। मन निर्माल था, तन पर जो ब छ झा पड़ता केला करते, र खारित करते कानन को चब कि हर्ष हेला करते। ऊपर नील बितान तना था, नीचे था मैदान हरा; सूत्य-मार्ग से विमल वायु का झाना था उल्लास भरा। कभी दौड़ने लग जाते हम रह जाते फिर मुग्ध खड़े, उड़ने की इच्छा होती थी उड़ते देख विहङ्ग बड़े बन्दर सम पेड़ों पर चढ़ते, डालों कभी हिलाते थे, पके पके फल तोड़ परस्पर खाते ग्रौर खिलाते थे। शन्द-विशेषों से पशुत्रों को चलते समय बुलाते थे, कान उठा कर घर चलने को ने भी दौड़े आते थे, पत्तों पर मोती-से हिमकण प्रातःकाल चमकते थे, संध्या के ऊपर तारागण कैसे दिव्य दमकते थे। त्र्याते जाते समय इमारा मानस हंस मोद पाता, देख भरा भएडार प्रकृति का ग्लानि ऋौर अम मिट जाता ? भुके पयोद पकड़ने को इम कभी पहाड़ों पर चढ़ते, कभी तैरते हुए होड़ से पानी में आगे बढ़ते। मानों स्वयं प्रकृति ही फिरती हमें गोद में लिए हुए, खगता, मृगता श्रीर मनुजता तीनों के गुण दिये हुए। मोर नाचते थे उमङ्ग से, मेय मृदङ्ग बजाते थे, कोयल के सहयोगी होकर चञ्चल चातक गाते थे। रस बरसाती हुई घटा भी नीचे उतरी स्राती थी, प्रकृति नटी निज पट पलपल में प्रकट पलटती जाती थी।

युवक किसान का स्वास्थ्य भी अञ्चा था। एक दिन जब अचानक भेड़िये के आक्रमण से भयभीत एक बालिका चिल्लाई तब वह अपना डंडा लेकर उसकी सहायता को दौड़ पड़ा —

'छड़ी न थी बाबू लोगों की, मेरा मोटा डएडा था; ग्रोर उन्हीं के श्रीशब्दों में में भी कुछ मुस्तरडा था। पोले का लोहा हिंसक के दृढ़ मस्तक में पैठ गया, रही छुलांग श्रपूरी, तत्त्व्या वह नीचे ही बैठ गया?'' रद्या पांकर बालिका दृदय कृतज्ञता के भाव से पूर्य हो गया; "नील न सकी किन्तु कुछ भी वह भोले भाले मुखवाजी, केवल मेरे ऊपर उसने एक अपूर्व दृष्टि डाली! पाया प्रत्युपकार हृद्य ने, देखा मैंने उसे जहाँ, मेरे लिए विषाद भाव था कृतज्ञता सहित वहाँ।" आगे चलकर यही बालिका किसान युवक के दुःख-सुख की संगिनी हो गयी। कालान्तर में ऋण-प्रस्त पिता का देहान्त हो गया और पित-पत्नी को साहू, महाजन और जमींदार तीनों ही ने अपना प्रास बना-कर यातनाएँ देना शुरू कर दिया। इन लोगों के हाथों इस दम्पित को कुली प्रथा का शिकार होना पड़ा। वहाँ एक नृशंस गोरे ने, पत्नी की गिर्भिणी की अवस्था में भी, उस पर आक्रमण करके काल के गाल में पहुँचा दिया।

श्चन्त में किसान का जिस प्रकार श्चन्त हुश्चा वह पाठकों के सामने पहले ही श्चा चुका है - श्चर्थात् विदेशी युद्धस्थल में टिगरिस नदी के तट पर ब्रिटिश स्वार्थों की सेवा में ।

भाषा श्रीर भाव दोनों की दृष्टि से 'किसान' एक लोकोपकारक काव्य है। रहा दोष, सो उसमें भी वही दोष है जो गुतजी के श्रनेक देश-भिक्तपूर्ण ग्रंथों में पाया जाता है—सामग्री के लिए समाचार-पत्रों श्रीर नेताश्रों के श्रान्दोलन पर श्राश्रित रहना। उदाहरण के लिए, यह श्रावश्यक नहीं था कि किसान का श्रन्त टिगरिस नदी के तट पर ब्रिटिश युद्ध स्थल में कराया जाता; किन्तु गुत्तजी लाचार थे; जब रंगरूटों की भरती हो रही थी तब उनका किसान लड़ाई में क्यों न सिम्मिलित हे ता? कल्पना का श्रभाव श्रनेक स्थलों में गुत्तजी की कला के हास का कारण हो गया है।

'पंचवटी' में लद्दमण नायक हैं और उन्हीं के चिरत्र विकास के लिए किन ने रामचन्द्र, सीता, सूर्पण्ला ग्रादि के कथनीपकथनों की योजना की है। वे एक ग्रादर्श के भक्त हैं ग्रीर उसी के कारण रामचन्द्र तथा सीता के भी भक्त हैं। रामचन्द्र ग्रीर सीता के लोक-

प्रियता की उन्होंने जो प्रशंसा की है, उसी में उस आदर्श की भी भलक मिल जाती है जिसे वे प्यार करते हैं:—

''जितने कष्ट कएटकों में हैं जिनका जीवन-सुमन खिला, गौरव गन्ध उन्हें उतना ही यत्र, तत्र, सर्वत्र मिला।''

इन पंक्तियों को पढ़कर पाठक 'अनघ' नाटक के मघ का स्मरण कर लें। देश-भक्त कि ने देश के वर्त मान क्लेश के निवारण के लिए छिद्ध पुरुष को नहीं, जाक साधक और तपस्वी को ही प्रधानता प्रदान की है। उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ लच्नण को योगी रूप में हमारे सामने करती हैं:—

"पंचनटी की छाया में नैं
सुन्दर पर्ण-कुटी बना,
उसके सम्मुख स्वन्छ शिला पर
धीर, बीर, निर्भीक मना
जाग रहा यह कीन घनुर्घर
जब कि भुवन भर सोता है?
भोगी कुसमायुष योगी-सा
बना हिंग्ट-गत होता है।"

इसी समय, जब सारा संसार सो रहा था, लद्मण ने एक परम सुन्दरी बाला को सामने खड़ी देखा। यह लद्मण के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण का अनुभव करती हुई उनके प्रेम की प्रार्थिनी होकर आयी थी। निशा-काल में उन्हें तपस्या में निरत देख कर उसने कौत्हल पूर्वक पूछा:—

> "प्रेम-पिपासु किसी कान्ता के सपस्कृप यदि खनते हो,

तो सचमुच ही तुम भोले हो,

क्यों मन को यों हनते हो ?

श्रिरे, कौन है, वार न देगी

जो इस यौवन-धन पर प्राण्।

खोश्रो इसे न यों ही हा हा !

करो यत्न से इसका त्राण्।

किसी हेतु संसार भार-सा

देता हो यदि तुमको ग्लानि,

तो श्रब मेरे हाथ उसे तुम

एक श्रीर श्रवसर दो दानि !''

लद्भाण ने रमणी के इस कथन में प्रेम का नहीं, किन्तु मेह का खावेश पाया। इतीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा—

'हा नारी! किस भ्रम में है तू,
प्रेम नहीं यह तो है मोह;
श्रातमा का विश्वास नहीं यह
है तेरे मन का विद्रोह।
विष से भरी वासना है यह
सुधा-पूर्ण वह भीति नहीं।
रीति नहीं, अप्रतीति श्रीर यह
अति प्रतीत है, नीति नहीं।
स्रातमवञ्जना करती है तू
किस प्रतीत के घोले से?
स्रांक न सर्भा के सोंके में
सुक कर खुले स्रोले से!
राान्ति नहीं देगी तुसको यह
स्यातृष्णा करती है कान्ति.

सावधान हो मैं पर नर हूँ,

छोड़ भावना की यह भ्रान्ति ॥"

लइमण के चरित्र की उचिता को हृदयंगम करने के लिए उनके सम्बन्ध में सीता जी के मत को भी देखना चाहिए:—

सीता बोली—"नाय, निहारी

यह ग्रवसर ग्रनभोल नया,

देख तुम्हारे प्राणानुज का-

तप सुरेन्द्र भी डोल गया।

माना उनके निकट नहीं है

इन्द्रासन की कुछ गिनती,

किन्तु ग्रप्सरा की भी क्यों ये

सुनते नहीं नम्र विनती ?"

सीता ने ऊपर परिहास में भी जो कुछ कहा है, उसमें गम्भीरता निहित है छौर लच्नण के चरित्र के सभ्वन्ध में वह एक मूल्यवान प्रभागःपत्र है।

्र इस प्रकार लद्नण के चश्त्र में साधना और महत्ता पर्यात परिमाण में मौजूर है।

कि ने सीता जी के चिरित्र में निर्मेल, निर्देश परिहास का समावेश करके उसमें मानव सुलभ स्वाभाविकता भरने की चेष्टा की है। उनके परिहास का सिलसिला चला चलता है। वे लद्मण से कहती हैं:—

"याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी। किन्तु नहीं ब्राई है ब्राश्रय लेने को यह सुकुमारी। देने ही ब्राई है तुमको निज सबस्य विना संकोच,

देंने में कार्एय तुम्हें हो तो तेने में है क्या सोच॥" र्ध्तर भी उसी प्रकार मुसकराती हुई कहती हैं:— "ग्रजी, लिच तुम न हो, हमारे ये देवर ईं ऐसे ही। घर में व्याही वहू छोड़ कर यहाँ भाग आये हैं ये, इस वय में क्या कहूँ, कहाँ का यह विराग लाये हैं ये! पर करना होगा न तुम्हें कुछ सभी काम कर लूँगी मैं, परिवेषण तक मृदुल करों से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ, पालित पशु-पत्ती मेरे तङ्ग कर यदि तुम्हें कभी, उन्हें चमा करना होगा तो, कह रखती हूँ इसे ग्रभी !"

सीता जी ने उक आगन्तुक रमणी से विवाह कर लेने के सम्बन्ध में लद्मण को बहुत सी शिक्षा दी थी। अब जब रमणी ने रामचन्द्र जी से ही विवाह का प्रस्ताव कर दिया तब तो वे स्वयं ही परीज्ञा में पड़ गर्यों, जिसमें उत्तीर्थ होने के लिए इस समय वे आत्म विश्वास-पूर्वक यत्न कर रही थीं। उन्हें इस मंभ्यट में देख कर लद्भण ने उचित ही कहा:—

'किन्तु तुम्हारी हच्छा है तो में भी हन्हें मनाऊँगी, रहो यहाँ! तुम श्रहो! तुम्हारा बर मैं इन्हें बनाऊँगी! पर तुम हो ऐश्वर्य-शालिनी हम दख्दि बनवासी हैं, स्वामी-दास स्वयं हैं हम निज, स्वयं स्वामिनी-दासी हैं।"

सीता जी कहती हैं कि हमारे निर्धन होने पर भी तुग्हें कोई कण्ड नहीं होने पावेगा; मैं सब काम कर लूँगी, तुम्हें कुछ न करना होगा । हाँ, त्रागर मेरे प्रिय पशु श्रौर पच्ची तुम्हें कोई क्लेश दें तो उसके लिए सुक्ते चमा करना।

"त्रिपयगा" में गुप्त जी के तीन छोटे छोटे काव्य संकलित हैं — (१) वन-वैभव; (२) वक-संहार; ग्रौर (३) सैरन्ध्रो । इन काव्यों का ग्राधार महाभारत की कथाएँ हैं, ग्रौर वर्जमान विभाग में शकुन्तला कीं तरह ये भी जयद्रथ वध के सिलसिले को जारी रखते हैं।

'वन-वैभव' में युधिष्ठिर के चरित्र की महत्ता दें लने को मिलती है। जब गन्धवों ने कीरवों को परास्त करके बन्दी बना लिया तब कीरव-सिचयों की सहायता-याचना करने पर उन्होंने भीम अर्जुन आदि को उदार भाव घारण करने ही की शिचा दी। उन्होंने कहा:—

"करें यदि अन्य मनुज दुष्कर्म तजें तो इम क्यों अपना धम्में ? धैय्य ही धम्में परीचा है, वही वीरों की दीचा है।

राम ने राज्य विभव छोड़ा, उन्हें या वन में दुख योड़ा? भरत ने भी निज मुख मोड़ा, धर्म-धन ही सत्र ने जोड़ा।

जिन गन्ववों की ग्राशा थी कि उनके कार्य से पांडा प्रसन होंगे उनके प्रति युधिष्ठिर के क्या भाव हैं, देखिएः—

इमें फिर क्यों दुख में दुख हो ?"

"जहाँ तक है श्रापस की श्रांच,— वहां तक वे सी हैं हम पांच। किन्तु यदि करे दूसरा जांच, गिने तो हमें एक सी पांच। कीन हैं वे गन्धवे गँवार करें जो श्राकर यह व्यवहार?"

युषिष्ठिर का कहना है कि यदि कौरवों को दर्ग्ड देना है तो हम दें लेंगे; किन्तु यदि वे संकट में हैं श्रीर तब भी उनकी सहायता को नहीं दौड़ते तो यह वीरता नहीं है:—

"वीरता इसे नहीं कहते कि हम से पाँच पाँच रहते, हमारे भाई यों बहते, श्रीर हम रहें इसे सहते। दगड़ उनको देने के श्रार्थ नहीं हैं क्या हम स्वयं समर्थ ?" त्रग्रज की त्राज्ञा से त्रार्जुन ने जाकर गन्धर्व चित्रस्य से युद्ध किया स्त्रौर त्रपने कौरव-भातास्रों को मुक्त किया ।

वक्त संहार में कुन्ती की कर्त व्य-पालन-सम्बन्धी हट्ता श्रीर वत्सलता के संघर्ण का सुन्दर चित्र श्रिङ्कत किया गया है। बनवास के समय जिस ब्राह्मण के यहाँ कुन्ती पुत्रों समेत निवास कर रही यी उसकी वक रह्म के यहाँ श्राह्मर रूप में उपिश्यत होने की बारी श्रायी तब पित, पत्नी, पुत्री श्रीर पुत्र में विवाद छिड़ गया कि कौन जाय। यह विवाद श्रत्यन्त करुण या श्रीर उसे देखकर कुन्ती का जी भर श्राया। उन्होंने उदारतापूर्वक कहा, तुम कोई न जाश्रो, मेरे पांच पुत्र हैं, में उनमें से एक की मेज दूँगी। ब्राह्मण श्रीर ब्राह्मणों को यह स्वीकार नहीं था; किन्तु कुन्ती ने हट किया श्रीर उनको भी मनाना ही पड़ा। यह कर्त व्यालन कर चुक्तने के बाद कर्त व्य श्रीर वात्सल्य के बीच जो एक हलका सा स्वाभाविक हंद कुन्ती के हृदय में खड़ा हुश्रा, श्रीर जिस पर उन्होंने शीघ ही विजय प्राप्त कर ली, उसका वर्णन कि के शब्दों में देखिए:—

"कर्त्र व्य कुन्ती कर चुकी,
वह विप्र-विपदा हर चुकी;
वात्सल्य-वश अब हो उठी विचलित वही।
जो थी शिला सी निश्चला,
अब क्ष गया उसका गला,
वह देर तक जल मम सी लेटी रही।
वह लीन थी भगवन्त में,
हलका हुआ जी अंत में,
हाँ बद गथी अल्यन्त हो गम्भीरता।
जब बीर पुत्रों से मिली
तम फिर तनिक संगी हिली।

×

पर अन्य च्राण मानो प्रकट थी धीरता।"

×

पुत्र युधिष्ठिर के पूछुने पर वे कहती हैं:-

· X

यह देश का अन्याय है;
पर बल्स कीन उपाय है?
प्रुद्धों न तुम इस हृदय की कुछ भी दशा।
रण में मरण तक के लिए,
पति-पुत्र की आगे किये,
देती विदा हैं गर्व कर हम कर्कशा।"

यशोषरा के श्रध्ययन के समय उक्त पंक्तियों को हमें स्मरण रखना होगा। नारो-हृदय विचित्र है; ममता के वश होकर वह पुत्र के लिए श्रपना भी संहार कर सकती है; किन्तु श्रादर्श की श्रनुगामिनी होकर वह पुत्र का भी विलिदान कर डालती है।

कुन्ती के इस त्याग से केवल एक ब्राह्मण कुल का ही उपकार नहीं हुआ; भीम ने उस राज्य का दी दथ कर डाला, जिससे अगणित कुडम्बों का भय सदा के लिए मिट गया।

सैरन्ध्री में किय ने द्रीपदी का उज्जल चित्र श्रांकित किया है। उसके चरित्र के सम्बन्ध में सुदेष्णा, कीचक की बहन, कहती हैं:—

"ऐसी ही हट जिटल चरित्रा है वह नारी, दुलिया है, पर कीन कहे उसको बेचारी। जब तब उसको देख भीति होती है मन में। तो भी उस पर परमां प्रीति होती है मन में। ग्रपना ग्राहर मानो दया कर के वह स्वीकारती, पर दया करो तो वह स्वयं प्रारमी है धारती !"

सुदेष्णा ही फिर कहती है:--

"सुन्दरता यदि विधे, वासना उपनाती है, तो कुल-ललना हाय ! उसे फिर क्यों पाती है ? काम-रीति को प्रीति नाम नर देते हैं बस , कीट-तृप्ति के लिए लुटते हैं प्रस्त रस !

> यदि पुरुष जनों का प्रेम हैं पावन नेम निवाहता, तो कीचक मुफता क्यों नहीं, सैरन्ध्री को चाहता?'

उक्त पंक्तियों से जान पड़ता है कि सुदेष्णा को द्रौपदी के प्रति पावन प्रेम था। किन्तु यदि उसके हृदय में इस पावन प्रेम का निवास होता तो वह कष्ट सहन करना स्वीकार कर लेती श्रौर कीचक की श्रमुचित वासना-पूर्ति में सहायक होने को तैयार न होती। इस हिष्ट से सुदेष्णा का चरित्र विश्टंखलित हो गया है।

द्रीपदी के चिरित्र में भी कोई विशेषता नहीं आ पाई है। उसने भीम द्वारा जिस मकार उसका वध कराया, उसमें वंचना की कुछ भत्तक आ जाती है। यह सही है कि कीचक ने उसका वेहद अपमान किया था, किन्तु उसे तो अपने सीजन्य से ज्युत न होना चाहिए था। ऐसे स्थलों में कलाकार मूल कथानक में कुछ परिवर्त्तन भी कर सकता है।

## साकेत

## महच्चरित्र की कल्पना -- लक्ष्माण

'विशालभारत' में 'साकेत' के एक समालोचक ने लिखा है:— ''उलसीदास जी की रामायण के बाद रामचिरत को इतने विशद रूप में शायद ही किसी हिन्दी किन ने गाया हो । साकेत का प्रकाशन वास्तव में हिन्दी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है।"

नित्सन्देह हिन्दी साहित्य में 'साकेत' कई दृष्टियों से एक श्रभूतपूर्व वस्तु है। किन्तु उसमें राम-चरित्र का गान उतने श्रंशों में नहीं किया गया है जितने ऋंशों में लदमण ऋौर उमिला का। यह विषय तुलसीदास जी के 'रामचरित-मानस' में प्रायः बिलकुल ही छूट गया था। लद्भाण के चरित्र को विशेष रूप से सामने लाकर तया उभिनेला का चित्र हमारे सम्मुख ऋषिक स्पष्ट कर के गुप्तजी ने श्रीचित्यपूर्वक रामाथण की कथा को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । तुलसीदास जी ने 'रामचरित मानस' में राम के चरित्र को विशेष प्रकार में लाकर लदमण को सर्वथा गौण क्यों रखा और गुप्तजी ने 'साकेत' में राम के चरित्र को साधन-स्वरूप बनाकर लद्दमण को विशेष महत्व क्यों दिया, इसके कारण की कल्पना की जा सकती है। इस कारण के मूल में उभय कवियों का व्यक्तित्व वर्त्तमान है; एक ने सिद्ध होकर सिद्धि-धाम मर्य्यादा पुरुषोत्तम को अपनी कथा का नायक बनाया और दूसरे ने साधक होकर साघक ही की श्रोर श्राधिक प्रवृत्ति दिखाई। गुतजी के 'जयद्रय-वघ' का नायक त्रजु न साधक है, 'त्रानघ' का मघ साधक है, 'पंचवटी' का लदमण साधक है श्रीर इस 'सकेत' का लदमण भी 'पंचवटी' के लदमण से ऋभिन ही है।

प्रत्येक महाकान्य में एक महती घटना होनी चाहिये, ग्रौर वह घटना किसी महान् व्यक्तित्व का ग्रावलम्ब लेकर दी संगठित हो सकती है। श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है:—

"मन में जब एक महत् व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब एक महापुरुप कवि के कल्पना राज्य पर ग्राधिकार ग्रा जमाता है, मनुष्य चरित्र का उदार महत्व मनश्चनुत्रा के सामने ग्राविष्ठित होता है, तब उसके उन्नत भावों से उदीप्त होकर उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए किन भाषा का मन्टिर निम्मीण करते हैं।
उस मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के गर्म्भीर अन्तर्देश में रहती है और
उसका शिखर मेघों का मेद कर आकाश में उड़ता है।। उस मन्दिर
में जा प्रतिष्ठित होती है उसके देव-भाव से मुग्ध और उसकी
पुरुष किरणों से अभिभूत होकर नाना दिग्देशों से आ आकर लोग 
उसे प्रणाम करते हैं। इसी को कहते हैं कहाकाव्य।

श्री रवीन्द्रनाथ के मतानुसार "एक महत् चरित्र महाकाव्य किं विस्तीर्ण राज्य के मध्य भाग में पर्वत की भाँति ऊँचा हो उठता है, जिसके शुभ्र तुषार ललाट पर सूर्य की किरणें प्रतिफलित होती हैं, जिसमें कहीं किन्ति का श्यामल कानन, कहीं अनुवंर पाषाणस्तूप दिखाई देते हैं, जिसके अन्तर्गृद् आमें ह आन्दोलन के कारण सारे महाकाव्य में भूमिकम्य उपस्थित हो जाता है।" 'साकेत के नायक लच्मण को इसी कसौटी पर कस कर हमें देखना चाहिये कि उनके चरित्र में कितनी महत्ता है और उनके हारा संघठित कार्य्य कितना नीरवपूर्ण है।

पिछले पृथ्वें में किन द्वारा श्रंकित लक्ष्मण का एक चित्र हम देख चुके हैं। किन्तु उस चित्र में श्रिधकांश में मधुरता थी। 'साकेत' में हमें उनकी मधुरता श्रीर उग्रता दोनों ही के दर्शन होते हैं। इस काव्य के हमें लक्ष्मण की तेजस्विता का प्रथम परिचय उस समय प्राप्त होता है जब उन्होंने कैकेयी से श्रीरामचन्द्र के राज्यामिपेक के सम्बन्ध में उसके कारण विध्न पड़ता देखकर पूछा कि माँ बात क्या है? इस सरल प्रश्न के उत्तर में कैकेयी को श्रानर्गल वार्ते कहते देखकर वे श्रपने को सँमाल न सके श्रीर कोच्युर्वक बोले—

> 'श्ररे मातृत्व त् श्रत्र भी जताती! ठसक किसको भरत की है बताती? भरत को मार डालूँ श्रीर तुभको: नरक में भी न रक्कूँ ठीर तुभको।

यघाजित् श्राततायी को न छोड़, ब्रहन के साथ भाई को न छोड़। बला ले सब सहायक शीघ ऋपने। कि जिनके देखती हो व्यर्थ सपने ? सभी सौमित्रि का बल त्राज देखें, क्रचकी चक का फल ग्राज देखें भरत को सानती है स्त्राप में क्यों ? वहोंने सूर्यवंशी पाप में क्यों ? हए वे साधु तेरे पुत्र ऐसे-कि होता कीच से है कंज जैसे। भरत होकर यहाँ क्या आज करते. स्वयं हीं लाज से वे ड्रव मरते। त्रमे सुत-मिक्कणी सांपिन समभते, निशा ,को चुँ ह छिपाते दिन समभते । भला वे कौन हैं जो राज्य लेवें। विता भी कौन हैं जो राज्य देवें। प्रजा के अर्थ है साम्राज्य सारा। मुकट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा।"

लक्ष्मण की इस वाणी में तेजस्विता कूट कूट कर भरी है। ब्रादर्श की रज्ञा के लिए वे पिता के समाने भी ताल ठोंक कर खड़े हो सकते हैं। उनका उम दर्शन हमें एक बार तब होता है जब उन्हें शंका होती है कि भरत युद्ध करने के उद्देश्य से ब्रा रहे हैं। इस शंका ने उन्हें किस प्रकार विचलित ब्रौर ब्रास्थिर कर दिया, यह सीताजी से कहे गये उनके निम्नलिलित शब्दों में देखिये:—

"भाभी भय-का उग्चा चाप यह मेरा, दुगुना गुर्णमय त्राकुष्टत्राप यह मेरा। कोटकम-सम्भुख कौन टिकेगा इसके — आई परास्तता कर्म भोग में जिसके। सुनता हूँ, आये भरत दल जल से, वन और गगन है विकल चम् कलकल से विनयी होकर भी करें न आज अनय वे, विस्मय क्या है, क्या नहीं स्वमातृतनय वे पर कुशल है कि असमर्थ नहीं है हम भी, जैसे की तैसे, एक बार हो यम भी। हे आर्य, आप गम्भीर हुए क्यों ऐसे — निज रचा में भीं तक उठा हो जैसे? आये होंगे यदि भरत कुमित वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में — उनको इस शर का लच्च चुमूँगा च्ला में प्रतिषेघ आपका मैं न सुनूँगा रण में ।"

यह महावीर पुरुष कोध के उद्दीस हो जाने पर किसका संहार नहीं कर सकता ? संसार में केवल एक पुरुष है—उसे पुरुष कहिये अध्या पुरुष के वेष में जीवन का एक आदर्श कहिये—जिसके सामने वह उसी प्रकार नत है जिस प्रकार भयद्धर सर्प मदारी के समाने होता है ! वे हैं श्रीरामचंद्र जिनकी सेवा को ही लच्चमण ने अपने जीवन का कार्य्य बना निया है । सीता की तिलमिला देने वाली बातों के उत्तर में लक्ष्मण ने कितने प्रखर शब्दों में अपनी आत्मशक्ति का परिचय दिया है:—

"मैं कैसा चित्रिय हूँ इसको तुम क्या जानेगी देवी रहा दास ही श्रीर रहूँगा सदा तुम्हारा पद-सेवी। उठा पिता के भी विकद्ध मैं किन्तु श्रार्थ-भार्या हो तुम, इससे तुम्हें चमा करता हूँ श्रवला हो, श्रार्था हो तुम।" इन्हीं सीता देवी का हरण हो जाने पर लद्भमण ने अप्रज को अत्यन्त खोजस्विनी खोर खात्मविश्वासपूर्ण वाणी में खाश्वासन दियाः—

''पच सकती है रिश्मि-राशि क्या महाश्रास के तम से भी ? द्यार्य उगलवा लूँगा द्यापनी द्यार्था को मैं यम से भो ।"

ये प्रभावशाली छोर महत्वपूर्ण उद्गार हैं। इनमें जो महत्ता भरी हुई है उस की पराकाष्ठा हमें तब देखने को मिलती है जब मेघ-नाद की शक्त के छाघात से चंगे होने पर लद्दमण को छपनी प्रियतमा उम्मिला की याद तो नहीं छाली, किन्तु छार्य पुरुषत्व छौर प्रतिष्ठा पर छाक्रमण करने वाली सीता जी की कैद की छोर छानिवार्य रूप से उनका ध्यान चला जाता है। क्या वे यह नहीं जानते ये कि उनकी विरहिंगी के लिए —

> "श्रविध-शिला का उर पर था गुरु भार। तिल तिल काट रही थी हगजल धार।"

त्रज्रसः चिरतार्थं हो रहा होगा। फिर भी इस त्रोर ध्यान देना उन्होंने ऋत्यन्त दैन्य त्रौर कार्पएय से युक्त समका। उन्हें अयोध्या जाने की उतावली नहीं थी; उन्हें तो चिन्ता इस बात को थी कि सीता को कैद करने वाला तस्कर-शत्रु अभी तक जीवित है; संज्ञा-लाभ करते ही उनके मुख से जो प्रथम शब्द निकलते हैं, वे हैं:—

"धन्य इन्द्रजित ! किन्तु सँमल वारी श्रव मेरी।" श्री रामचंद्र उन्हें थोड़ा विश्राम करने के लिए कहते हैं:—

"लदमण् ! लदमण् !! हाय न चंचल हो पलपल में। च्या भर तुम विधाम करो इस ऋङ्कस्थल में।" किन्तु लदमण् उत्तर देते हैं:—

''हाय नाथ ! विश्राम ? शत्रु ऋव मी है जीता, काराग्टह में पड़ी हमारी देवी सीता ! जन तक रहा अचेत अनश था आप पड़ा मैं,
अन अचेत हूँ और स्वस्थ सन्नद्ध खड़ा मैं।
वीत गयी यदि अनिध भरत की क्या गति होगी,
धरे तुम्हारा ध्यान एक युग के जो योगी।
माताएँ निज अङ्क दृष्टि भरने को बैठी।
पुर-कन्याएँ कुसुम-चृष्टि करने को बैठी।
आर्य अयोध्या जाय युद्ध करने मैं जाऊँ,
पहले पहुँचे आप और मैं पीछे आऊँ,
यदि बैरी को मार न कुल-लह्नी को लाऊँ,
तो मेरा यह शाप सुके, मैं सुगति न पाऊँ।"

ये गौरवपूर्ण उद्गार लद्मरण के उस विराट् महामानव चरित्र की श्रोर संकेत करते हैं, जो महाकाञ्य के नायक पद को शोभा प्रदान कर सकता है। एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपनी हृदय-देवी को भुलाकर एक श्रादर्श के श्रमुगमन में हतना तल्लीन होता है कि क्रमशः उसे ही श्रपने जीवन का गान बना लेता है, मनुष्य की कल्पना को स्पर्श करने वाली इससे श्रधिक प्रभावशालिनी श्रीर क्या बात हो सकती है? महाकाव्य ऐसे महान् व्यक्ति का गौरव गान न करेगा तो श्रोर किसे श्रपनी श्रक्तय श्रद्धा प्रदान हरेगा ?

किन्तु जहाँ किंव ने वीरवर लच्मण को महत्ता प्रदान करने की उचित चेण्टा की है, वहाँ उनके प्रकृत कोषी स्वभाव की रच्चा भी उसे करनी ही पड़ी है; उनके निर परिचित मूल स्वरूप में साधारण से ऋषिक पायवय कर देने से एक दूनरे ही पात्र की स्टिट हो जाती, ग्रीर शायद किंव को वह सौदा बहुत महँगा पड़ता, पाटकों से बहुत कुछ खरा खोटा सुनना पड़ता। किन्तु वास्तव में साकेत के कथानक की कल्पना के मूल ही में बुटि हो गथी है, किंव ने इस बात को अला दिया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं सकती; एक जंगल में दो रोर नहीं रह सकते; एक महाकाव्य में

दो महच्चरित्रों की प्रतिस्थापना नहीं हो सकती। साकेतकार ने लद्मगा को 'साकेत' का नायक तो बनाया है !किन्तु साथ ही पग-पग पर उन्हें रामचन्द्र जी का ऋाश्रित भी बना दिया है। लद्मण का त्याग तो ऊँचा है, किन्तु उनका क्रोध महाकाव्य के उपयक्त संदेह लेकर सामने उपस्थित नहीं होता: ऐसी तुनुकमिजाजी, ऐसी अं मलाहर जो बात बात में बीखलाहर पैदा कर दे, किस काम की ? इसे जाने दीजिए, लदमण के कोधी स्वभाव है के साथ भी हम समभौता कर लेते. किन्त यह उस अवस्था ही में सम्भव हो सकता था जब लदमया ही की सत्ता महाकाव्य में सर्वत्र दिखाई पड़ती। 'रामचरित मानस' में रामचन्द्र जी की सत्ता आरम्भ से लेकर अन्त तक देखने में आती है। लद्मण उनके सहायक मात्र हैं, पाठक के सामने एक विराट मानव चित्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें से वह जीवन की समस्त समस्यान्त्रों के समाधान के लिए उपयुक्त सामग्री का संचय कर सकता है। किन्तु 'साकेत' में यह वात सम्भव नहीं बनायी गयी । हमारे वामने लद्मण के चरित्र से व्हीं ऋधिक ऊँचा रामचन्द्र जी का चरित्र रख दिया गया है; ऐशी अवस्था में हमें जो कुछ सीखना होगा, रामचन्द्र जी ही के चरित्र से सीखेंगे। फिर लच्नगए की क्या उपयोगिता । रह गयी ? क्या रामचन्द्र जी के चरित्र-विकास में सहायक के रूप में ? किन्तु उस श्रवस्था में लद्भण इस महाकाव्य के नायक 'किस प्रकार हो सकेंगे । जो हो, साकेतकार ने किया यही है, उन्होंने रामचन्द्र जो के विकास हो के लिए लद्मण का भी उप-'योग कर डाला हैं। महात्मा गांधी को लिखे गये अपने पत्र में वे लिखते हैं:---

"लद्मगा में सैनिक भाव की प्रवत्तता ग्हते हुए भी वह लौकि-कता यथेष्ट मात्रा में होने से मेरी उनके साथ सरलता से निभ-जाती है।"

टेड़े शरीर वाली दासी के उस कार्य को अवलिम्बत सममेगा, जिसने श्रीरामचन्द्र के राज्याभिशेक को असम्भव बना दिया । किन्तु जहाँ एक लालटेन किसी कमरे में ही रोशनी फैला कर रह जाती है वहाँ रेलगाड़ी की सचलाइट मीलों तक ऋपना प्रकाश फेंक सकती है । मन्थरा के जिस कार्य ने रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद जैसे राज्ञसों का वध होना सम्भव बनाकर ऋषियों श्रौर मुनियों को निश्चिन्त कर दिया तथा पूजा पाठ द्यार यह की निर्विष्ठ समाप्ति को सहज सुविधापूर्ण बनाया, ।जस मनोवृत्ति ने इतने व्यक्तियों की जीवन-धारा को मथ डाला. वह एकान्त, ग्रसम्बद्ध नहीं हो सकती थी। इसीलिए तुलधीदास जी ने मंथरा की बुद्धि को विकृति करने में देवता हों। विशेष करके सरस्वती की प्रयत्नशीलता को साधन-स्वरूप बनाया है। इसी कारण श्रीरामचन्द्र के प्रति दशरथ के मोह को भी उन्होंने पूर्व जन्म के एक शाप से संबद्ध किया है। जीवन की इसी अपरिमित कल्पना और अनुभृति ने 'राम-चरितमानस' में ग्रंकिन मानव-जीवन में ग्रहण्ट, ग्रज्ञात शक्तियों के हस्तच्चेप को स्वाभाविक बनाया है। आधुनिक प्रत्यच्चवाद अपनी परिमित दृष्टि को दोष न देकर इम इस्तव्येप की असम्बद्ध घोषित कर रहा है।

उक्त प्रत्यस्त्वाद ने साकेन की रचना पर यथेष्ट प्रभाव डाला है। उसमें मंथरा की बुद्ध को विकृत करने के लिए सरस्वती का आवाहन नहीं किया जाता, श्रोगन दशस्य के श्रांतिम शोक का सम्बन्ध पूर्व सन्म की उक्त घटना से जोड़ने का विशेष यत्न किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक विचार-धारा हो सन्तुष्ट करने की 'साकेत' ने चेष्टा की है।

रोमायण की कथा में दश्रण्य का मोह एक प्रधान स्थल है। यह स्मरण रहे कि दशर्थ नीरों में एक नीर थे, ऐसे नीर कि जिनकी सहायता की अपेना इन्द्र भी किया करता था। ऐसे पुरुष में भी यह त्याग्भाव न उत्तव हो सका ि वह प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्रं को बन-

प्रयाण करने दे । तुलसीदासजी ने दशरध की वीरता की श्रोर संकेत करते हुये लिखा है:—

"सूरपित वसे बाहुबल जाके।

नरपित रहिं सकल रुख ताके।"

स्वयं दशरथ ने अपनी शिक्त का परिचय देते हुए कहा है:—

"कहु केहि रंकिंड करउँ नरेस्।

कहु केहि नुगिंड निकारहुँ देस्।

सकउँ तोर अपि अमरउ मारी।

कहा कीट वपुरे नर नारी।

वास्तव में दशरथ की वीरता में कहीं भी सन्देह करने की गुझाहश नहीं है। फिर ऐसे पुरुष को न केवल तुलसीदास ने बलिक स्नादि कवि ने भी मोहग्रस्त रूप में क्यों स्नोंकित किया ?

गुप्तजी 'साकेत' के सम्बन्ध में महात्मा गांधीजी की सम्पत्ति पूछी थी। महात्माजी ने 'साकेत' के दो पात्रों के अतिशय रुदन के सम्बन्ध में आपित की। वे हैं उर्मिला और दशरथ। उर्मिला की चर्चा अन्यत्र आवेगी। यहाँ दशरथ के सम्बन्ध में महात्मा जी के शब्द उष्ट्रत किये जाते हैं:--

एक श्रीर चीज भी कह दूँ। दशरथादि का रुदन तुलसीदास के मानस में पढ़ने से श्राघात नहीं पहुँचा था । तुलसीदास से दूसरा कुछ नहीं हो सकता था। परन्तु इस युग के पुस्तक में ऐसा रुदन नहीं भाता है। उसमें वीरता को हानि पहुँचती है श्रीर इघर भित्त को भी। जो ऐहिक भोग को खिएक मानने वाले ई उनको मृत्यु का श्रीर वियोग का श्रमहा कृष्ट हो ही नहीं सकता है। चिषिक शोह भले श्रा जावे। परन्तु हम उनके करुणाजनक रुदन की श्राशा कैसे रखें ?"

इसके उत्तर में गुप्तजी का कथन निम्नलिखित है:--

"दशरथ के विषय में हम लोगों की एक धारणा कुछ निश्चित की हां गई है। अन्धमुनि के शाप में कारण किहए या राम के वियोग के कारण उन्हें मोह-जन्य कच्ट भोगना ही पड़ा ख्रीर अन्त में अपना शरीर भी छोड़ देना पड़ा। पुत्र राम के न सही, चराचरनायक राम के वियोग में उनका विलाप साधारणतः त्तम्य ही नहीं, श्लाधनीय भी माना जाता है। × × उनके रुदन में राम विषयक मोह के साथ अपनी पत्नी का अनर्थ और कुल का विच्छेद भी सम्मिलित है। इसलिए रामायण में भी वह रुदन कम नहीं है। परन्तु, आपका यह वाक्य बहुत ही मार्मिक है कि इस खुग के पुस्तक में ऐसा रुदन नहीं भाता।"

'इस युग के पुस्तक' में महात्माजी का यही अभिपायः समक पड़ता है कि 'साकेत' का एक महत्वपूर्ण स्थल उसके एक महत्वपूर्ण चरित्र के इस रूप में उपस्थित नहीं करता कि वह वर्तमान भारतीय समाज के त्यागोनमुख ग्रादर्श ग्रीर लोकमत के नेतृत्व प्रदान करे, त्र्ययवा उसका प्रतिनिधित्व हा कर सके l तुलसीदास के सम**्रा**लीन समाज का आदर्श और लोकमत निस्तन्देह इतना प्रगतिशील नहीं था, उसमें न्यितियों की साधना भले ही ग्रत्यन्त ऊँची कोटि की रही हो। ऐसी अवस्था में 'तुलसीदास से दूसरा कुछ नहीं हो सकता या'---महात्मा गांची के इस कथन से हम यही आशाय निकाल सकते हैं कि उनके या के ग्रादर्श त्रीर लोकमत ने न तो अपेचा की और न तुलसीदास ने स्वतः उक्त स्थल में संशोधन की त्रावश्यकता समभी। 'दशस्थादि' का रुदन मानस में पढ़ने से ब्राघात नहीं पहुँचा था'-इसका संकेत इसी त्रोर जान पड़ता है। 'साकेत' में सम्भवतः महात्माजी सत्यसेत्री स्रौर अनासिक्तपूर्ण दशरथ का दंशन करना चाहते थे. जो श्रीरामचन्द्र जी को हर्षपूर्वक विदा कर सकें, जो अपने प्रास्प्रिय पुत्र को संसार ने उपकार के लिए बलिदान कर सकें। कारण यह कि हमारे समाज का वर्त्र मान ऋादर्श और लोकमत सत्यद्रष्टा से, किन से प्राप्त उक्त घटना के ऐसे ही संशोधित स्वरूप में त्रिप्त पा सकता है।

महात्मा गाँधी वर्त्त मान युग-सत्य के ऋषि हैं; वर्त्त मान समाज ने उन्हीं से त्रापने वर्त्तमान त्रादर्श श्रीरं लोकमत को प्रहरण किया है। अतएव वे तो वर्त्तनान युग के सत्य की कसीटी पर साकेत को कसेंगे ही। किन्तु एक महाकाव्य को केवल युग विशेष के सस्य की कसौटी पर कसना टीक नहीं है। युग-कला की हिन्ट भी-वह कला जो चिरन्तन सत्य, युगहीन, सर्वकालीन सत्य की ग्राभ-व्यक्ति करती है, उस पर विचार होना चाहिए । क्ला की ऐसी कसीटी को ध्यान में रखने पर रचना-विशेष का स्थल-विशेष ग्रादर्श ग्रीर लोकमत को हानि पहुँचाने की च्रमता रखने पर भी तब तक बास्तव में हानिकर नहीं रह जाता जब तक चिरन्तन, युगहीन सत्य की अभिन्यित में उसकी कोई नियोजना हो सकतीं है। ऐसी स्थित में हमें यह देखने की त्रावश्यकता है कि दशरय के मोह का स्थल श्रपने सम्पूर्ण दैन्य को, शोचनीयता श्रीर दयनीयता को ग्रयने श्रंग में लपेट कर रामायगा काच्य में व्यक्त महासत्य से ग्रलग कट कर खड़ा है या जाह्नवी की धारा में मिल कर पवित्रता लाभ करने वाले, अपने जीवन का परम उपयोग पा जाने वाले नाले की तरह उचित ही नहीं, पुनीत भी हो गया है। विचारगीय यह है कि 'साकेत' में दशरश मोह की को ऋसंशोधित योजना की गयी है, उसका कितना ग्रौचित्य है ग्रौर कितना उपयोग है ?

महातमा जी को उत्तर देते हुए गुप्तजी ने यह बहुत ठीक लिखा है कि उनके [दशरथ के] रुदन में त्राम-विषयक मोह के साथ अपनी पत्नी का अनर्थ और अपने कुल का विच्छेद भी सम्मिलित है। अपनी श्रोर से में केवल एक शब्द 'अनुताप' और जोड़ कर इस उत्तर को पूर्ण बना देने की आशा रखता हूँ। वास्तव में यह स्थल दशरथ-मोह का उतने अंशों में नहीं है जितने अंशों में दशरथ-प्रतुताप का है। रामचन्द्र के वियोग का एक श्रीर समय उपस्थित हो चुका था, जब विश्वामित्र लक्ष्मण समेत उनकी माँग कर अपने यज्ञ के विशें के निवारणार्थ ले गये थे। उस समय दशरथ ने ऐमी व्याकुलता का प्रदर्शन नहीं किया था। एक बार अवश्य ही उन्होंने विश्वामित्र से कहा:—

"चोथेपन पायउँ सुत चारी !
विप्र कहेउ निहं वचन विचारी !
माँगहु भूमि चेतु धन कोषा !
सरवि देहुँ आज ति रोषा !
देह प्राण ते प्रिय कछु नाहीं !
सोउ सुनि देउँ निमिष यक माहीं !
सब सुत मोहिं प्राण की नाईं !
राम देत नहिं बनै गुसाईं !
कहँ निशिचर अति बोर कठोरा !

यह सब कहने पर भी उन्होंने किशोर रामचन्द्रजी को विश्वामित्र के साथ जाने ही दिया। ऐसी अवस्था में यह नहीं कह सकते कि दशरण में विरता अथवा त्याग का अभाव था। ऐसा ही प्रसंग पुनः उपस्थित होने पर दशरथ के लिए राम का विथोग सहन करना असम्मव नहीं था। ऐसी अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि कैकेवी का यह प्रसंग छिड़ने पर दशरथ की सम्पूर्ण व्याकुलता का कारण उनका राम के प्रति मोह मात्र हैं। व्याकुलता तो है, और यह बहुत अधिक है, किन्तु उसे उरवल करने का अप एक मात्र मोह को नहीं भिल सकता। सच बात यह है कि मुनियों के कष्ट को दूर करने के लिए दशरथ को अब मेजने में तो पहले की अपेना भी कम आपत्ति होती; क्योंक अब को उन्हें रामचन्द्र के अतुल पराक्रम का पूर्ण प्रमाण भी मिला था। किन्तु उस कठोर परिस्थित ने, जिसमें निरंपराध रामचन्द्र

को निर्वासित होकर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा था, उनके वज़ ऐसे हृदय को मी विदीर्ण कर दिया। श्रीर वह कठोर परिस्थित क्यों उत्पन्न हुई ? उनके लिए कीन उत्तरदायी था ? क्या मन्थरा ? नहीं; मन्थरा कर सकती थी, यदि कैकेयी ही में उदारता होती तो क्या सारी जिम्मेदारी कैकेयी ही पर थी ? यह भी नहीं; कैकेयी ही क्या कर सकती थी, यदि दशरथ की कामुकता ने विषय-भोग की तृप्ति के लिए उन्हें उसका गुलाम न बना दिया होता ? श्रन्ततोगत्वा यह सरी जिम्मेदारी दशरथ की विषय-वासना ही पर जाती है । समभ्रदार राजा को श्रपनी नासमभी उस समय श्रन्छी तरह समभ्र में श्रा गयी होगी जब उन्होंने श्रपने प्रेम की पात्री की श्रत्यन्त निष्ठर श्रीर स्वार्य-वितत रूप में देखा होगा । उन्होंने कितनी चिकनी स्वार्य वार्त कहीं:—

' जानिस मोर सुभाव बरोह । मन तव श्रानन चंद्र चकोरू । प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे । परिजन प्रजा सकत कस तोरे । जो कुछ कहीं कपट करि तोही । भामिन राम शपय शत मोहीं ।"

---रामचरितमानस

किन्तु इन सब का कैकेशी पर कोई प्रमाव नहीं पड़ा। जिसे दशरथ प्राणों से अधिक चाहते थे उसको इस विकराल, प्राण-शोषक रूप में देखकर उनको संसार से, अपनी काम-लिप्सा से, अपने आपसे कितनी घणा हुई होगी, यह सहदय पाठकों के मनन करने की शत है।

इस परिस्थिति में, जो ऊपर बतलायी गयी है; दशरथ के शरीरांत का कारण श्रीरामचन्द्र का वियोग मात्र नहीं है; इस घटना के संघठित होने का प्रधान उत्तरदायित्व उनकी श्रात्मग्लानि को है—वह श्रात्मग्लानि जो सर्वथा स्वामाविक थी श्रीर तीव कल्पना तथा श्रनुभूति का सम्पर्क पाकर घातक वन वैठी। मैं नहीं समस्तता कि दशरथ की परिहिर्यात में पड़कर दूषरा कोई भी सत्यसेवी दशरथ ही की तरह दुखी क्यों न होता ? उन्हों की तरह रोगो कर क्यों न मर जाता ? इन दशरथ की मृत्यु से वीरता को हानि नहीं पहुँच सकती ख्रौर न मिक्त को ठेस लग सकती है । जितना ही स्वामाविक उनके हृदय में अनुताप का उत्पन्न होना था, उतना ही स्वामाविक यह था कि उसके परिणाम-स्वरूप वे प्रायश्चित करते । प्रायश्चित ही के रूप में उन्होंने वारम्बार प्रयत्न किया कि रामचन्द्र बन को न बायँ; सीता का बन के लिए तैयार ही जाना तो उन्हें ख्रौर भी खला; सीता भी रह जाती या लीट ख्रातों तो वे अपने हृदय से सममौता करके जीवन की रचा कर लेते, किन्तु दोनों में से एक भी न ख्राये। ऐसी ख्रवस्था में दशरथ ऐसे स्वाभिमानी सम्राट के लिए मर जाने ही में वीर-भाव की रचा थी। जीवित रहकर वे ख्रपने ख्रापको मिटा देते; मर कर उन्होंने प्रपने जीवन को वहा लिया।

महारमा ची के वाक्य से प्रभावित हो गुप्तजी ने उन्हें लिखे गये अपने पत्र में लिखा है:---

"बापू, आप तो समभौते के लिए उदा प्रस्तुत रहा करते हैं। सम्भव हो तो मेरी भी एक बात मान लीजिये। आप उर्मिला के विधाद को साकेत में स्थान रहने दीजिये और मैं दशरथ के जितने आंसू 'पोंछ सकूँ, कोकेत के अगले संस्करण तक पोंछने का प्रयत्न कहँ।'

दशरथ के सम्बन्ध में उक्त व्यापक कथन के अनन्तर हमें 'साकेत'
में अंकित उनके स्वरूप पर भी एक दृष्टिपात कर लेना चाहिये।
यदि संभव हो तो हमें यह पता लगाना चाहिये कि 'साकेत' के
दशरथ के क्लेश में कितना वियोग-जन्य कष्ट है और कितनी मात्रा
अन्य भावों की है। तभी महातमा जी की आलोचना तथा गुप्तजी के
उक्त वादे के मर्भ तक हम पहुँच सकेंगे।

स्वाभिमानी श्रीर सत्यसेवी दशर्य कैनेवी की, उसके वर मांगने के पहले, श्रपनी सत्य-भिक्त का विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं:--

'दिलाऊँ में कैसे विश्वास! परीचा कर देखो कमलाबि! सुनो तुम भी सुरगण, चिरसाचि! सत्य से ही स्थिर है संवार। सत्य ही सत्र धम्मों का सार। राज्य ही नहीं; प्राण्-परिवार। सत्य पर। सकता हूँ सत्र वार।''

कैकेयी के वर माँगने के अन्तर दशरय में अनुताय काभाव जामत हो जाता है:—

"देव, सपना है कि प्रतीत ? यही है नर-नारी की प्रीति ? किसी को न दें कभी वर देव; सचन देना छोड़े नर देव। दान में दुरुपयोग का बास। किया जावे जिसका विश्वास? जिसे चिन्तामणि माला जान। हृदय पर दिया प्रधान-स्थान। श्चन्त में लेकर थी। विष— दन्त। नागिनी निकली वह हा हन्त?"

दशरथ धर्म-संकट में पढ़ गये। एक श्रोर तो वे वचन-चढ़ हो गये, दूधरी श्रोर उनते जो वर मांगे गये उन्होंने ही विषय-वाधना के भयंकर परिशाम को उनके सामने रख दिया। वे कामी तो ये ही, कामी न होते तो कैकेशी के वश में इतने श्रीधक न हो खाते। किन्तु कभी स्वप्न में भी उन्होंने न क्षोचा होगा कि श्रमनी ख्रम-वाधना के लिए उन्हें इतनी महँगी कीमत देनी पड़ती। श्रमने बीवन के प्रसाद का फल प्राश्मिय पुत्र को मोगने के लिये विवश देखकर उनके फलेंने पर सांच लोट गया होगा। पिर, इतमें समचन्द्र के श्राय साम

लदमण श्रौर विदेह नन्दिनी के जाने की करुण परिस्थिति भी जोड़ लीजिये । उन्होंने लद्मण की नव-विवाहिता-पत्नी उर्मिनला के दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य का चित्र भी ऋपने सामने खींच लिया होगा। दो पुत्रों ग्रोर दो पुत्र-चनुश्रों के जीवन को निना किसी त्रपराध के ही, कष्टपय बनाने के बाद भी दशरथ को ब्रानुता। न होता तो यह ग्राश्चर्य ही की बात होती । उन्होंने यह बात हृद्यंगम कर ली कि अपने प्राण्प्रिय पुत्र के सम्मुख वे न केनल प्रेम के अपगायी हैं, बल्कि उसके उचित खत्व के हरण के भी अपरोधी हैं। त्यागमूर्ति गमचन्द्र को अधिकारों के भोग की कामना कहाँ ? उन्होंने तो सोचा हो होगा कि सस्ते छूटे; किन्तु लद्मण की यह अन्याय सहन नहीं हुआ और उन्होंने गरज कर रामचन्द्र के प्रति किये गये अन्याय के विरोध में आवाज उठायी । इस समय वेचारे दशरथ क्या कर सकते थे ? सत्य की शपथ ने उनके हाथ-पाँव बाँघ दिये थे, मर्ट्यादा का श्रातिक्रमण वे कर नहीं सकते थे। हाँ एक बात उनके वश को थी; जीवन में सभी पापों का प्रायश्चित्त होता है; दशरथ भी अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते वे। प्रेम के अपराध के लिए आत्मग्लानि की वह ब्वाला, की शायद जीवन को भी खाहा कर दे, और खल-इरण के अपराध के लिए लच्मण का, प्रजा का कैरी होना ही इस प्रायश्चित का स्वरूप हो सकता था। प्रायश्चित के प्रथन श्रांश की पूर्चितो वे श्राप ही कर सकते थे; किन्तु द्वितीय ग्रंश की पूर्वि के लिए उन्होंने लह्मण का आवाहन ) करके डांचत ही किया:--

"मुक्ते बंदी बना कर बीरता से। करो श्रमिषेक साधन थीरता से। स्वयं निःस्वार्थ ही तुम नीति रख्लो न होगा दोष कुछ कुलरीति रक्खो। प्रेम का श्रपराध भी उन्होंने स्वीकार कर लियः— "कहो, फिर वत्स पहले जो कहा था। वही गर्जन मुक्ते सुल दे रहा था। नहीं हूँ मैं पिता ,सचमुच तुम्हारा। (यही है क्या पिता की प्रीति धारा?)"

इसी तरह दशरथ रामचन्द्रजी से भी कह सकते थे कि वचिष में तुम्हें बन गमन का आदेश दे रहा हूँ, तथाति तुम उसे मानने के लिए वाध्य नहीं हो, क्नोंकि में तुम्हारे अधिकार के हरण का अधिकारी नहीं हूँ। वे गमचन्द्र जी मे स्पष्ट का से कह सकते थे कि दो पुत्रों और दो पुत्र-बधुओं के जीवन को कष्टमय बनाकर मेंने उनके पित प्रेम का जो अग्राध किया है उसका प्रायश्चित मेरी मृत्यु ही से होगा। किन्तु यदि तुम चाहते हो कि मुक्ते यह कठोर प्रायश्चित न करना पड़े तो मेरी वन गमन की आजा हो जाने पर भी, त्याग-भाव को त्याग कर, अधिकार मावना को गले लगा कर अपना राज्य प्राप्त करो। 'साकेत' के दशरथ ठीक जगह पर आते आतो भी रह गये। ऐसा कहने में उनशे आत्मशक्ति का परिचय मिलता। किन्तु इसके स्थान में उन्होंने जो कुछ कहा उससे वे सचमुच बहुत दुवल प्रतीत होते हैं:—

"मुनो हे राम ! तुम् भी धैर्य धारो । पिता को मृत्यु के मुख से उचारो । न मानो श्राच तुम ऋ।देश मेरा । प्रवल उससे नहीं क्या क्लेश मेरा ।"

दशरय की इस वाणी से कुछ कातरता की ध्वनि सी श्राती है, जैसे मृत्यु के मुख में जाते हुए उन्हें बहुत श्रांधक भय लग रहा है श्रीर उससे उद्धार पाने के लिए वे वहे श्राचीर हैं। वे समचन्द्र जी से यह तो कहते हैं कि मेरा श्रादेश मत मानो, किन्तु श्रामे ही म्वार्थ के भाव से प्रेरित [होकर वे ऐसा करने के लिए कहते हैं; किठी ऊँची कर्जव्य-मावना से उत्ते जित हो कर नहीं। दशर्थ स्वयं तो न श्रादर्श पिता हो सके ग्रीर न ग्रादर्श राजा ग्रीर फिर भी रामचन्द्र को उपदेश देते हैं कि तुम ग्रापने धर्म का पालन करो, इसिलए कि उनका क्लेश उनके ग्रादेश से ग्राधिक प्रवल है। यही स्थल है, जिसमें दशर्थ की वीरता का हास हुग्रा है, ग्रातमा की ग्रामरता में जिन्हें श्रदा है, उन्हें यहां ग्राधात पहुँचाने वाली सामग्री उपस्थित हैं। दशर्थ ऐसे महावीर पुरुष की यह दयनीय स्थित ठीक नहीं है। कायर भी मरता है, बीर भी मरता है; कायर रो रो कर मरता है, वीर मृत्यु को गले लगाने के लिए दौड़ता है। 'सावेत' के दशर्थ की मृत्यु वीर मृत्यु नहीं है, वे कायरों की तरह रो रो कर मरे हैं।

अपर जो कुछ कथन किया गया है उससे हम देख सकते हैं कि गुप्तजी ने दशरथ के चित्र-चित्रण में यथेक्ट परिश्रम नहीं किया। दशरथ के पुत्र-वियोग को सामने लाकर वर्त्तमान भारत के प्रचलित श्रादश श्रीर लोकमत की उति करने का एक बहुत श्रव्छा श्रवसर उनके हाथ में था, किन्तु उन्होंने उसका ठीक उपयोग नहीं किया। श्रुद्ध कता की हिक्ट से भी दशरथ का यह चित्रण ठीक नहीं; क्योंकि दशरथ की यह दुर्बलता भी 'साकेत' की काव्य-कला के विकास के लिए कोई उपकरण नहीं उत्तरियत करती; वह मूल प्रवाह से छिन्न-भिन्न हो कर एक गँदले गढ़े की तरह मिलन श्रीर श्रश्चकर हो जाती है।

## उर्मिला .

मंथरा के कुचक के कारण श्रीरामचन्द्र का राज्यामिषेक होते होते जिस प्रकार रूक गया; उसका कठोर और कहु परिणाम मिलना तो चाहिंग्रे या वास्तव में श्रीरामचन्द्र ही को, किन्तु जैसा ऊँचा उनका व्यक्तित्व या उसके कारण यह अप्रिय आधात तनकी गोद में फूल ही की तरह गिरा। वे सीताजी को अपने साथ ते जाने के

लिए तैयार ही हो गये, फिर उनके लिए भी चिन्ता की कोई वात नहीं रह गयी। लद्भग जी रामचन्द्र जी को अपने मान्य अदर्श की मूचि के रूप में देखते थे। उन्होंने पिता के सामने जो कोघोदगार प्रगट किये ये उनमें रामचन्द्र जी के अधिकार की गर्जनापूर्ण घोषणा की थी; लेकिन यदि रामचन्द्र उसी ऋषिकार के भोग में रत ही जाते तो भी लद्मण की अद्धा उन पर वैशी ही बनी रह जाती या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता किन्तु जब रामचन्द्र ऋपने कर्त्तव्य पर ऋारूद् हए तब लदमण उनका साथ क्यों न दें ? इस प्रकार साधना का स्वागत करने वाले लद्मण के लिए भी कोई स्नावाँछनीय परिणाम नहीं उपस्थित हुआ । इस सोचनीय परिस्थिति के कारण सब से श्रिधिक सकट में पड़ गयी बेचारी लद्मण की नववधू उर्भिला जो न तो पति की साधना में बाघा डाल सकती थी और न उनसे स्नामह कर सकती थी कि मुक्ते भी साथ ले चलो। इस परिस्थिति से उत्पन्न होने वाला उमिला का विषाद ही वह रीढ़ हड्ड़ी है जिस पर 'साकेतं का शरीर टिका हुआ है। इस विषाद में कितना खारा पानी है, कितना मोती है, इसका पता लगाकर इस सम्पूर्ण 'साकेत' काव्य का मूल्य झाँक सकते हैं।

महात्मा गाँधी ने 'सावेत' पर सम्मति देते हुए उमि ला के सम्बन्ध में भी कुछ लिखा है । उसे पाठक नीचे देखें:—

"उमिला का विधाद ग्रगरने भाषा की हाक्ट से सुन्दर है, परन्तु 'साकेत' में उसकी शायद ही स्थान हो सकता ! तुलसोदास जी ने उमिला के वारे में बहुत कुछ नहीं कहा है, यह दोष माना गया है ! मैंने इस ग्रभाव को दोष-हिन्द से नहीं देखा ! मुक्तको उसमें कि की कला प्रतीत हुई है । मानस की स्चना ऐसी है कि उमिला बैसे योग्य पात्र का उल्लेख ग्रध्याहार में रखा गया है; उसी में काव्य का ग्रीर उन पात्रों का महत्व है ! उमिला इत्यादि के गुणों का वर्णन सीता के गुण्विशेष बताने के लिए ही त्रा सकता। परन्तु उर्मि ला के गुण् सीता से कम थे ही नहीं। जैसी सीता वैसी ही उसकी भिगतियाँ। मानस एक त्रानुपम धम्मग्रन्थ है। प्रत्येक पृष्ठ में त्रौर प्रत्येक वाक्य में सीता सीताराम का ही जप जपाया है। 'साकेत' में भी मैं वही चीज़ देखना चाहता था, इसमें कुछ मंग उपरोक्त कारण के लिए हुन्ना।''

'रामचरित मानस' ग्रौर साकेत की कथा है तो प्रायः एक ही; किन्तु पात्र विशेष को श्रिधिक प्रकाश में लाने की इच्छा ने दोनों के ग्रहोत पयों में विभिन्नता उत्पन्न कर दी है। 'रामचरित मानस' में तुलसीदास ने रामचन्द्र के चरित्र-विकास को सर्वोपरि प्रधानता दी हैं; अन्य सभी पात्र गौरा हो गये हैं। 'साकेत के प्रशेता ने उमि<sup>°</sup>ला की पीड़ा को ग्रिधिक महत्व देना चाहा, श्रीर इस कारण रामचन्द्र की श्रपेचा लद्मण को श्रधिक प्रकाश में लाने का उद्योग किया है। किन की इसी इच्छा के कारण इस काव्य की सारी घटनाओं को 'साकेत' ही में बैठे हनूमान जी के मुख से सुन लेते हैं। यही नहों, इस कथा संगठन की बदौलत उर्मिला के शौर्य श्रीर धैर्य का संकेत करने वाला एक चित्र भी हमारे शामने श्रा जाता है। श्रारम्भ में कवि ने उर्मिला श्रीर लद्मण का पारस्परिक हास-परिहास का श्रानन्द-मय मिलन का एक दृश्य उपस्थित करने के बाद इस प्रगायी युग्न के ग्रामीद प्रभीद विकास की वाधाओं का उल्लेख करना शुरू किया है। विज्ञ भी ऐसा उपस्थित हो गया कि उसने लद्मगए का वन जाना अनिवार्य कर दिया, और वन जाना भी एक दो दिन के लिए, सताह दो सताह के लिए नहीं, पूरे चौदह वर्ष के लिए । इस अभागिनी नवयुवती के लिए यह पूरी ऋगिन-परीत्ता थी। मरत की प्रतिकृलता के कारण जब कैकेथी को अपना मत बदलना पड़ा और जब वह अपने संशोधित भावों को लेकर भरत के साथ वन में राम से मिलने के लिए गणी तब उर्मिला के दृदय में कुछ श्राशा का संचार हो गया था; किंतु

रामचन्द्र के के आदर्शवाद ने परिस्थित में कोई परिवर्त्त उपस्थित नहीं होने दिया, और दुःखिनी उर्मिला को निराश होकर लौटना पड़ा। तब से लेकर उस दिन तक जब उसने समाचार पाया कि उसके पति लड़ाई में शिक्त के आघात से संज्ञाहीना ही नहीं मरणासन्न हो गये हैं, उसने अपना सम्पूर्ण वियोग-काल कातर करणाजनक रोदन ही में व्यतीत किया। पति की इस चिन्ताजनक श्थित ने उसे किंकर्त व्य विमृद्ध नहीं बनाया; वह सेना के आगे-आगे लंकापुरी की ओर चलने को सन्नद्ध हो गयी। इस समय उसकी अपूर्व शोमा हो गयी थी:—

''श्रा शत्रुष्न समीप कभी लच्मण की राती। प्रकट हुई ज्यों कार्तिकेय के निकट भवाती। जटा जाल से बाल बिजम्बित क्रूट पड़े थे। ग्रानन पर सी श्रक्ण घटा में फूट पड़े थे। माथे का सिन्दूर सजग श्रंगार-सदृश था। प्रथमातप सा पुराय गात्र यद्यपि वह कृश था। वायाँ कर शत्रुष्त-प्रकरण-सा सून विकट था। दाएँ कर में स्थून किरण-सा सून विकट था।'

शत्रुष्त ने सेना को आदेश दियाः—

"श्रम क्या है बस, बीर, बाग से छूटो, छूटो। सोने की उस शत्रु पुरी लङ्का को लूटो।"

इसी समय उर्मिला उनके श्रादेश का खंडन कर देती हैं:-

''गरज उठी वह नहीं, नहीं पापी का सोना। यहाँ न लाना; भले भिन्धु में वहीं हुदोना। धीरो, घन को त्राज ध्यान में भी मत लात्रो, जाते हो तो मान हेतु ही तुम सब जात्रो। हैं निज पार्थिव सिद्ध रूपिणी सीता रानी, त्रीर ध्दव्य फल-रूप राम राजा बलदानी।

करे न कौ खप गन्ध क लंकित मंद पवन को, लगे न कोई कुटिल कीट अपने उपवन को । विनध्य हिमालय भाल भला भुक जाय न धीरो, चन्द्र सूर्य कुल कीर्ति कला रक जाय न वीरो । चढ़ कर उतर न जाय सुनो कुल-मौिक्तक मानी, गंगा यमुना-सिंघु श्रौर सरयू का पानी। बढ कर इसी प्रसिद्ध पुरातन पुरायस्थल से, किये दिन्वजय बार-बार तुमने निज बल से। किसका कुल है स्रार्य बना स्रपने कार्यों से, पढा न किसने पाठ अवनि-तल में आय्यों से । पावें तुमसे ग्राज शत्रु भी ऐसी शिचा, जिसका ऋर्य हो द्राड श्रीर इति द्या तितिचा। देलो, निकली पूर्व दिशा से अपनी ऊषा, यही हमारी प्रकृत पताका भव की भूषा। ठहरो, यह मैं चलूँ कीर्ति सी आगे-आगे, भे।गें ग्रपने विषम कम्म-फल ग्रधम ग्रभागे ।"

उमिला का यह श्रत्यन्त तेजस्वी रूप है, जिसे गुप्तजी ने श्रंकित किया है। इसके बाद एक श्रन्य हश्य में हम उसे श्रंगार श्रौर श्रीडम्बर से विरक्त सी होकर पित से श्रपने प्रकृत रूप में मिलते देखते हैं।

स्वयं रामचन्द्र जी ने उर्भिला के तप की प्रशंश करते हुए कहा है:-

"त् ने तो सहधम्मंचारिखी के भी ऊपर धर्मास्यापन किया माग्यशालिनी इस भू पर।"

एक ग्रोर तो मर्थादा पुरुषोत्तप श्रीरामचन्द्र जी उर्मिला को इस तरह की सर्टीकिकेट देते हैं; दूमरी ग्रोर ग्रुग के महापुरुष महात्मा गाँची का यह कहना है कि उर्मिला के त्रिषाद को 'साकेत' में शायद ही स्थान हो सकता । इस मतमेद के श्रीचित्य श्रयवा श्रनीचित्य पर विचार करने के लिये इम उमिला के चरित्र के भीतर श्रधिक गहराई तक प्रवेश करना चाहिये।

गाँधी जी को उत्तर देते दुए गुप्तजी लिखते हैं:-

"मेंने एक कथा में सुना है कि स्वर्ग में भी एक विषाद रहता है। स्वर्गाय प्राणी भी हम नीच पड़े हुआों को देखकर दुःख से हाय-हाय करते हैं, यही तो हम लोगों के लिए सहाग है। इतने पर भी इस विषाद को यदि दुर्जलता माना जाय तो इस युग में, स्मरण रिलए, सब से दुर्जल आप ही निकलेंगे।

"श्रीर, च्रमा कीजिए, श्राप के राम की भी कुशल नहीं । साकेत के पात्रों ने मानो हठ कर लिया है कि इन्हें क्ला कर ही छोड़ेंगे। इम रोते रहें श्रीर ये हँमते रहें, यह हो नहीं सकता। श्रस्तु, भरत ने राम को क्ला कर ही छोडा श्रीर घोखा देकर नहीं, डंके की चोट। इसे स्वयं राम ने स्वीकार किया है—

> "रे भाई तू ने रुला दिया मुफ्तको भी, शंका यी तुम्हते यही अपूर्व अलोभी।"

यह टीक है: गुप्त जी ने उर्मिला के विषाद की परीद्या करने के लिए एक कसीटी भी दे टी । गाँधी का विषाद अनाशक्ति के जिस सत्त से निर्मित है: रामचन्द्र जी का विषाद मत्य और परीपकार भावना की लिस धुरी पर अवलम्बित है, उमी पर यदि अर्मिला का विपाद भी आश्रित हो तो हम क्यों य उसे अद्धा की हिष्ट से देखेंगे, क्यों न उसे वन्दनीय समभ कर उसके चरणों पर अपना शिर नत कर देंगे ?

ग्रपने उत्तर के सिज्ञिसिले में गुप्तजी ने लिखा है:— "उमिला का रोना म्वार्थ को लेकर नहीं चलता:—

> ''में श्रपने लिए श्रधीर नहीं। न्वार्थों यह लोचन नीर नहीं!

क्या से क्या हाय ? हो गया यह।
रस में विष कौन वो गया यह ?
जो यों निज प्राप्य छोड़ देंगे।
ग्रप्राप्य ग्रजुग उनके लेंगे?
मां ने न तनिक समभा ब्र्भा।
यह उन्हें ग्रचानक क्या स्प्रा ?"

उर्भिला स्वार्थी हो या स्वार्थ-भाव शून्य हो, किन्तु उसके भाव को प्रमाणित करने के लिए स्वयं उसी का कथन उद्घृत करके गुप्तजी ने ठीक नहीं किया है। जब हमें उर्मिला की परीचा करनी है; तो उसके सम्बन्ध में स्वयं उसी का, श्रथवा उसकी प्रशंसा में ऐसे लोगों की सम्मित का, जो उसके प्रसान से लदे हुए हैं। क्या मूल्य हो सकता है । माना कि वह बड़ी ही सुकुमार-हृदया है, पर-दुःख-कातरा है, फिर भी जिस घटना से स्वयं उसको दःरुण विरह वेदना भोगनी पड़ी उसी के प्रति वह सर्वथा निस्तार्थ; सर्वथा उदासीन कैसे रह सकती है ? यदि उर्मिला ने लहमण के वियोग में इतनी ऋहिं न भरी होती, इतने ऋहि, न इनाये होते, जितने नवन सर्ग में दिखलाये गये हैं तो हम यह भी मान लेते कि वास्तव में वह केवल कुल के विच्छेद की श्राशंका से विचलित है श्रीर कैंकेयी के शोचनीय कार्य की जो कुछ ब्रालोचना कर रही है वह सर्वथा निस्वार्थ है। किन्तु जब मतमेद यहीं शुरू हो जाता है तो इम पहले यही समभाने का उद्योग करें कि उर्मिला के हृदय में स्वार्थ का मर्म्मस्थल कहां है, श्रीर किन बातों में वह निस्वार्थ भाव रखती है। जब हम यह विश्लेषण कर सकेंगे कि उर्मिला के ब्राँसुब्रों के इतने हिस्से में उसका स्वार्थ निहित है ब्रौर इतने हिस्से में पर पीड़ानुभृति है तभी इम उनकी ठीक ठीक कीमत श्रांक सर्वेंगे किन्तु नव्ज देखकर प्रेम की याह लगाने वाले यन्त्र की तरह श्रांसुश्रों का विश्लेपण करके स्वार्थमय श्रीर निरस्वार्थ भाव का पता लगाने वाले किसी यन्त्र की अप्रमरीकः तक ने ईजाद नहीं की है। ऐसी अवस्था में हमारा यह कार्य्य दुष्कर ही है; किन्तु प्रयत्न तो करना ही होगा।

प्रत्येक व्यक्ति में हिकलपन्ना श्रीर श्रम्भूति की भिन्न-भिन्न मात्रायें होती हैं, यह वतलाया जा चुका है। कल्पना तो वह इस बात की भी कर सकता है कि मैं सम्पूर्ण विश्व में सब से बड़ा सम्राट् हो जाऊँ, किन्तु उसकी वास्ति कि स्थिति का निश्चय उसकी श्रम्भूति ही से होता है। उदाहरण के लिए रामचिरत-मानस में दशरथ उदीत कल्पना के श्राघार पर कहते हैं:—

'रघुकुल रीति सदा चांल ग्राई। प्राण जाई वर बचन न जाई। निहं श्रसत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होिंह कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय। वेद पुराण विदित सुनि गाये। × × × × थातो राखि न मांगेड काऊ। विसरि गयउ मम भोर सुमाऊ। कूठकुँ दोण हमिंह जनि देहू। दुइ के चारि मांगि किन लेह ।"

किन्तु उनकी इस उड़ान में बाधा डालकर अनुभूति उन्हें नीचे प्रकृत स्थान पर खींच लाती है। कैकेयी के दोनों वर, जिनकी माँग उसने उपस्थित की है, स्पष्ट हैं। लेकिन दशरथ उनकी छोर से ख्राँख मूँद कर ईशवर से प्रार्थना करते हैं कि गमचन्द्र वन को न लाँय:—

"विधिहिं मनाउ राउ मन माहीं। जेहि रघुनाय न कानन जाहीं। सुमिरि महेशाहिं कहिं निहोरी।

बिनती सुनहु सदाशिव मोरी।

श्रासुतोष तुम श्रोडर दानी।

श्रारति हरहु दीन जन जानी।

तुम पेरक सब के हृदय, सो मित रामहिं देंहु।

बचन मोर तिज रहिं घर परहिर शील सनेहु।

श्रयश होत्र वरु सुरश नसाऊ।

नरक परीं बरु सुरपुर जाऊ।

सब दुख दुसह सहावहु मोहीं।

लोचन श्रोट राम जिन होही।

दशरथ का यह वचन-भंग मानितक आन्दोलन ही तक परिमित रहा हो, सो बात भी नहीं, उन्होंने अपने मंत्री से स्पष्ट रूप में कहाः— "सुठि सुक्रमार कुमार दोड, जनकसुता सुकुमारि!

्याठ सुकुमार कुमार दोडा, जनकसुता सुकुमार। रथ चढ़ाइ दिखराइ बन फिरेहु गये दिन चारि।"

कहाँ वर-याचना के पहले का आश्वासन श्रीर कहाँ उसकी पूर्चि का संकीश रूप!

इसी प्रकार यदि हम उर्फिला की कल्पना ख्रीर ख्रनुभूति का पता लगा सर्वे तो हमारे उदिष्ट कार्य्य में सरलतः हो जायगी । किन्तु इस ख्रोर प्रवृत्त होने के पहले हम थोड़ा सा उसकी कौटुन्विक परिस्थिति पर विचार कर लें।

उर्मिला उस कुटुम्न की एक सहृदय वध् है जो अपना प्रतिष्टा में अद्वितीय था। रघुवंशी राजाओं के मुँह से जन एक बात निकल गयी तो उसको अनाहत करना वेनहीं जानने थे। दशरथ कोई साधारण समाट नहीं थे, काम पड़ने पर स्वयं इन्द्र उनसे सहायता के प्रार्थी होते थे। इसके अतिरिक्त उमे ला मर्यादा पुच्चोत्तम श्रीरामचन्द्र की अनुज-वध् और लद्मण जैसे पराक्रमी और त्यागी योघा की पत्नी थी। थो वह जनक ऐसे जानी राजा की कन्या और सीता की छोटी बहन थी। ऐसी श्रवस्था में यह श्राशा की जाती है कि उसका जीवन महान् होगा।

महाराज दशरय सत्य सिन्धु थे, उनके ग्रगर कोई ऐन या तो केवल यह कि विषय भोग में लिप्त रहते थे। इसी, दुर्वलता के कारण छोटी रानी कैकेशी पर उनका अनुराग आसिक की सीमा तक पहुँच गया था। कैकेयी ने उनकी इस स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया और सत्य के आदर्श की चंग पर चढ़ा कर महाराज से ऐसी वर-याचना की जिसने उनकी कमर तोड़ दी। जैसे ही वे कैंकेयी में असक ये वैसे ही रामचन्द्र पर भी अनुरक्त थे। एक ओर रामचन्द्र के प्रति अनुराग श्रीर दूसरी श्रीर सत्यादर्श-पालन, इन दोनों के नीच में जो द्वन्द उपस्थित हुन्ना उसने दशरथ को कितना निर्वल बना दिया, यह पाठक देख चुके हैं। राम के वियोग के कारण ही वे नहीं मरे, बल्कि नैसा कि बतलाया जा चुका है, उनके मरने का कारण वह ब्रात्मग्लानि से पूर्ण परिस्थिति है, जिसमें रामचन्द्र को निर्वासित होना पड़ा। ऐसी स्थिति में उर्मिला से भी बहुत उच चरित्र की त्राशा की जा सकती है। गुप्तजी को भी उर्मिला के उच चरित्र पर श्रद्धा है, तभी तो खाकेत के नवम सर्ग में हम उसे कामदेव को इस प्रकार फटकारते हुए देखते हैं:-

"नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो! बल हो तो सिन्दूर्नविन्दू यह, यह हरनेत्र निहारो! रूप-दर्प कन्दर्प! तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण-धूलि उस रित के सिर पर धारो"

उर्मिला से कामदेव का इस प्रकार फटकार पाना सर्वथा उचित है। चाहिये तो यह या कि उस ग्रोगिनी विग्रोगिनी के पास वह जाता ही नहीं। किन्तु उसकी निम्नगामिनी प्रवृत्तियाँ ऐसी ही हैं; शायद मनस्वी व्यक्तियों से अपमानित होना भी उसने अपने जीवन का एक उहें श्य बना लिया है। जो हो, रखुकुल के सामने एक विशेष

परिस्थिति प्रस्तुत थी ऋौर उस परिस्थिति में ऋपराधी के रूप में एक स्रोर साधुमना भरत ये स्रौर दूमरी स्रोर इस शोचनीय कायड के कारण सबसे अधिक हानि सहन करने वाली, सबसे अधिक पीड़ा पाने वाली उर्मिला थी। भरत ने अपनी माता के अन्यायपूर्ण कार्य के लिए जितना ग्रानुनाप प्रकट किया, जितना प्रायश्चित किया वह इतना तो कम से कम या ही की उनके बदले में अर्मिला उनको चमा कर दे । ग्रीर चरमतम त्याग की, कठिन साधना की ग्रपेना करने वाली उक्त विशेष परिहियति इस ज्ञा का को स्वरूप निर्धारित करेगी वह प्रकुल्लता का, प्राप्त वेदना से न केवल अप्रभावित, बल्कि आनन्द-मझ होने की अवस्था का ही हो सकता है। कैकेयी के अजी चित्य से उर्मिला और मरत एक दूसरे से बहुत दूर हो गये थे; उस स्थित की कल्पना कीजिए जब भरत अपने प्राप्त अधिकारों के उपभोग में रत होते श्रीर उर्फिला अपने प्रियतम के वियोग में श्राहें भरती होती। उर्मिला श्रीर भरत के बीच की यह दूरी उक्त ज्ञा के · द्वारा ही दूर की जा सकती थी। तुलसीदास के 'रामचरितमानस' में उर्मिला का जो अध्याहार किया' गया है. उसमें इसी चमा तत्व -का समावेश किया गया है । तुलसीदास जी भी उमिला ने मौन रह कर उस श्रात्म त्याग का परिचय दिया है, जिसका श्रवलम्ब प्राप्त करके ही वह दशरथ, रामचन्द्र, लद्मग्ग, भरत श्रादि की श्रेणी में सिर ऊँचा करके बैठ सकती थी। जिस समय घटना विशेष द्वारा संगठित गर्च की पूर्ति जीवन के एक नवीन त्यागमय आदर्श की कल्पना ग्रीर अनुभूति के रूप में होती है, उस समय घटना दारा खींची गयी परिधि के भीतर त्राने वाले व्यक्तियों को नव प्रतिष्ठित -श्रादर्श की कल्पना के समच कल्पना; ग्रौर ग्रनुभृति के समज्ञ यम्भूति करनी पड़ती है। उमिला के सामने भी यही समस्या उपस्थित थी श्रीर श्रपने ढंग पर तुलसीदास ने उसकी मौनता में ्धी उसका समाचान प्रस्तुत किया है। उमिला के हृद्य में यह

श्रादर्श की कठोर श्रीर कसी हुई श्रनुभृति होगी तो हमें उसकी श्रांलों में प्रिय-वियोग-कण्ट-जन्य श्रश्रुधारा का दर्शन नहीं मिल म्केगा। उसकी श्रांलों में यदि श्रांस् दिखायी भी पड़ेंगे तो उक्त गिरित्थिति में उनका उद्गम-स्थल प्रियतम के वियोग में न होकर किसी श्रन्य प्रदेश में होगा। इस बात को हमें श्रन्छी तरह से हृद्यंगम कर लेने की श्रावश्यकता है; क्योंकि इसको ठीक ठीक समके बिना हम साकेत की उमिला के श्रश्रुश्रों का ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर सकेंगे।

थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि कैकेयी वर-याचना सम्बन्धी घटना घटी ही नहीं। उस समय यदि लद्दमण का वियोग उर्मिला के संगुल उपस्थित हुन्ना होता न्त्रीर उनकी न्त्राँखों ने मोतियों की माला पिरोयी होती, तो इस माला को हम सहृदयता से गले का हार समकते । किन्तु नवीन, कठोर त्रादर्श के उपस्थित होने पर इस परिहिथति में परिवर्त्त न हो जाता है । त्याग ग्रीर ग्रादर्श का यह तकाजा था कि उर्मिला अपने व्यक्तिगत विषाद को पी ले जाय और भरत के हृदय में तिनक से भी संकोच, तिनक भी लप्जा का भाव न उत्पन्न होने दे। उर्मिला में अपने श्रादर्श के प्रति तन्मयता का भाव नहीं है, यदि उसकी ग्रादर्श-विषयक ग्रनुभूति ग्रादर्श-विषयक कल्पना से बहुत पीछे है तो भी कोई विशेश हुन नहीं है। ऐसा तो प्रायः होता ही है किन्तु उसे निस्संकोच रूप से ग्रपनी दुर्वेलता को स्वीकार कर लेना चाहिए, कठोर श्रादर्श के उपस्थित रहते हए उसका रुदन, यदि वह प्रियतम के वियोग पर केन्द्रीभृत है: दुर्वलता मानी जायगी। उक्त त्रादर्श के प्रति त्राक्षपण की प्रवलता तथा उक्त दुर्वलवा द्वारा उपस्थित की जाने वाली दुर्दमनीय वाघा के संघर्ष पथ से ही उर्मिला का निकास अग्रमसर होना चाहिए। यदि 'साकेत' की उर्मिला के ऋाँस् व्यक्तिगत विपाद के बोतक हैं, तो विचारणीय यह है कि उर्मिला ने अपने चदन में आदर्श प्रीति की

अनुभूति को महत्व प्रदान किया है, अथवा अपनी दुर्वलता की अनुभूति को । किन्तु, इस सम्बन्ध में भी हम तमी किसी निश्चय पर पहुँच सकते हैं, जब यह समक्त लें कि उक्त आदर्श-प्रीति-विषयक अनुभूति किष्ठ रूप में अपने आप को व्यक्त करेगी। उक्त अनुभूति की चर्चा करने के पहले हम उक्त आदर्श-प्रीति-विषयक कल्पना की ओर एक हिस्यात कर लें। अपनी उद्दीस कल्पना को व्यक्त करने के अनेक अवसर उर्मिला के हाथ में आये। इन अवसरों पर उसके निम्नलिखित उद्गार उल्लेख-योग्य हैं—

×

श्राने का दिन है दूर सही।
पर है, वस श्रव श्रवलम्ब यही।
श्राराध्य , युग्म के सोने पर।
निस्तव्य निशा के होने पर।
सुम याद करोगे मुक्ते कभी।
तो वस फिर मैं पा चुकी सभी।

निम्नलिखित पंक्तियों में भी कल्पना का यही स्तर हमको प्राप्त

"क्हा उर्पिला ने—हे मन! द प्रिय पथ का विष्ठ न बन। श्राज स्वार्थ है त्याग भरा ! हो श्रनुराग विशाग भरा ! त् विकार से पूर्ण न हो ! शोक-भार से चूर्ण न हो ! श्रानु-स्नेह-सुधा बरसे ! भू पर स्वर्ग भाव सरसे !

इसी कल्पना को हृदयंगम करने की, अनुभृति के रूप में परिशात करने की चेण्टा उर्मिला करती है। परन्तु, अपने प्रस्तुत रूप में यह कल्पना ऋघूरी है, वास्तव में इसे थोड़ा ऋौर प्रखर होना चाहिए था। भातु-स्नेह-मुधा की वृष्टि केवल रामचन्द्र ही तक परिमित न रहनी चाहिए थी; उसकी दो एक बूँद अभागे भरत को भी मिलनी चाहिए थो। इन दो वुँदौं के दान का, भार तो स्वयं उसी पर था। बड़े भाई की सेवा कर के लच्मण ने तो जंगल में भी मंगल कर दिया: किन्तु श्रयोध्या के राज-भवन में मुख-संचार का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तो उसी पर था। इस दृष्टि से उमिला की कल्पना म्राधुरी ही रह गयी है, सम्भवतः उसके डगमग पैरों ने इतने ऊँचे चढने की बात ही उसके ध्यान में नहीं आने दी। जो हो, कल्पना का तो यही यह श्य है कि वह अनेकत्व में एकत्व का दर्शन करावे: स्राटिल परिस्थितियों से उत्पन्न समस्या का संतोषनक समाधान उपस्थित करे, गढ़े में नई मिट्टी भर के उसे भूमि के साथ समयता कर दे । कैकेयी-सम्बन्धी घटना से श्रयोध्या के राजकुदुम्ब के सम्मुख जो कटिन प्रश्न खड़ा हो गया, उसका समाधान उतने ही त्याग से नहीं हो सकता या जितने त्याग को उर्मिला ने ग्रपनाने का निश्चय किया ! जैसी कठिन तपस्या लदमण जंगल में कर रहे थे, उससे कम तपस्या उसे अयोध्या के राज भवन में नहीं करनी थी। आँखों से आँस् वहाना तो दूर, आर्हे भरना तो ऋलग; उसे तो प्रति पल सावधान रहना चाहिए या कि कहीं भरत की दृष्टि में वह तनिक से विषाद की छाया से

भी विचलित न हो लाय । ऋषिर कैकेयी का भी उसे खयाल काना चाहिए था—वह कैकेयी किसने अनुताप की ऋषि परीज़ा में अपने आपको विशुद्ध कर लिया था। अपनी असहनीय ज्ञित का, निर्दोष होने पर भी सबसे ऋषिक कष्टभागिनी होने का सबको, अपने अअओं और आहों के द्वार्थ स्मरण कराते रहने में उर्मिला का अअओं और आहों के द्वार्थ स्मरण कराते रहने में अभिक आग गीरव नहीं था। उसके हृदय की विशालता इसी में थी कि आग की ज्वाला को अपने में रख कर भी प्रकट रूप में वह मुसक्याया करती। सो यह स्मष्ट है कि प्रस्तुत अवसर के संतोष के योग्य उदीप्त करना किये ने उर्मिला को प्रदान नहीं की।

यदि साकेत की उर्भिला को श्रपेचित कल्पना मिली होती तो या तो उसके चरित्र को रामचरितमानस की उमि ला की तरह प्रसुत ही पड़े रहने या उसकी आहों और आँसुओं की प्रगति को व्यक्तिगत विषाद की दिशा में न होकर किसी अप्रीर ही दिशा में प्रवाहित होने की प्रेरणा मिलती। बिस अधूरी कल्पना की चर्चा ऊपर की गयी है, उसकी श्रोर श्रग्रसर होने के लिए उर्मिला प्रयत्न करती है, किन्तु हृद्य की स्वाभाविक दुवलता उसे आगे न बढ़ने देकर अपनी स्रोर खींचती है। यदि कवि की प्रवृत्ति होती तो हम इस दुर्वलता के स्थान में भी शक्ति का दर्शन कर सकते थे, उसके लिए कल्पना के स्तर का उठा न पाना विशेष वाधक भी न होता। ग्रीर इस शिक्त के दर्शन में हमें उर्धिला के ग्राघरों पर वह प्रफुल्लता ग्रीर मुसकान मिल काती जो ग्रयोध्या के राज-भवन के लिए ग्रीषि का सा काम करती। उस अवस्था में उमिला स्वयं ही एक समस्या न हो जाती, बल्कि समस्या को इल करने वाली वन सकती। संत्रेप में कहने का श्राशय यह है कि किव ने उपि ला को जितनी कल्पना प्रदान की उतने में भी उस अवस्था में काम चल सकता था जब कि उसने उसकी अनुभृति को और भी गहरा बनाया होता !

ऊपर कहा गया है कि उमि ला की मानिसक दुर्वलता उसे

कलाना द्वारा इंगित किए स्थान की दिशा में प्रगतिशील न होने देकर पीछे की ख्रोर खींच लेती है। ख्राचार-शास्त्र की हष्टि से उचित तो यही है कि को मन में हो वही वचन ख्रौर वाणी में भी ख्रवतीर्ण हो, इसीसे उर्पिला के मन में संकल्पित अथवा वाणी में व्यक्त को ख्रंश प्रत्यक्त कार्य्य के रूप में परिणत नहीं हो सका है, उसे मैंने उसकी कल्पना के प्रदेशान्तर्गत माना है। जिन कतिपय पीक्तयों में उर्मिला की इस कल्पना का ख्राभास मिलता है वे पाटकों के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं; ख्रव वे नीचे लिखी थोड़ी दी उन पीक्तयों को भी देखें जिनमें उर्मिला की इस मानसिक दुर्वलता का ख्राभास मिलता है:—

१-- 'मन को यों मत जीतो.

बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुघ लो इसकी भी तो ! इतना तपो न तपो तुम प्यारे, जले ग्राग सी जिसके मारे ! देखो, ग्रीष्म भीष्म तनु घारे,

जन को भी मत चीतो ! मन को यों मतजी तो !

२—"हे ऋतुवर्य, ज्ञा कर मुमको, देख दैन्य यह मेरा, करता रह प्रति वर्ष यहाँ द् फिर-फिर अपना फेरा। ची-धी करती हुई पार्श्व में पाकर जब तक मुमको, अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुमको।"

3—"हे, मानस के मोती, दलक चले तुम कहाँ विना कुछ जाने ! प्रिय हैं दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने ?"

४—''रोती हैं श्रीर दूनी निरख कर मुक्ते दीन सी तीन सार्से, होते हैं देवर श्री हत, वहनें छोड़ती हैं उसारें। श्राली, तू ही बता दे, इस विजन बिना मैं कहाँ श्राल जाऊँ ? दीना, हीना, श्राधीना ठहर कर नहाँ शान्ति दूँ श्रीर पाऊँ !'' ५—''मेरी ही पृथ्वी की पानी

ते लेकर यह अन्तरिक्त सिंख, आज बना है दानी।
'भेरी ही घरती का धूम;
बना आज आली, घन धूम।
गरज रहा गजसा अक मूम,

ढाल रहा मद मानी ।"

उर्मिला की श्रनुभूति का चरम विकास तभी होता जब कि वह उसे श्रपनी कल्पना के साथ समतल करती। किन्तु मनुष्य एक दुर्वल प्राणी है। स्रादर्श के प्रति स्राकर्षित होते हुए भी उसे स्रपनी प्रकृति भूमि, स्त्रपने व्यक्तित्व के निवास की निश्चित भूमि का त्याग करने में कच्छ का ऋनुभव होता है। उमिला भी ऐसी ही है; उसकी कल्पना तो उसे स्याग की क्रोर पाँव बढ़ाने के लिए ललचाती है, किन्तु अपनी पूर्व स्थिति से उसे इतना मोह है कि श्रांस, वहाये त्रिना वह उसे छोड़कर त्र्यागे बढ़ नहीं सकती। यदि केवल सत्य का एकतन्त्र राज्य हो, स्त्रीर मनुष्य के अपने आचरण की अभिन्यिक को कल्पना द्वारा निर्दिष्ट श्रादर्श के श्रनुरूर न कर सकने की श्रवस्था में एकमात्र दग्छ राज्य से बहिष्कार अथवा प्रागरंड घोषित कर दिया जाय, तब तो वेचारी डर्मिला के लिए कोई चारा नहीं है। किन्तु, वास्तव में इतनी निराशा-पूर्ण परिस्थिति नहीं है; महाराज सत्यदेव के आदेश की मृदुल श्रीर व्यावहारिक वनाने के लिये वत्सलभावमयी महारानी कला देवी का पदार्पण होता है। कला देवी का कहना है कि दुर्वलता श्रमुचित नहीं; त्तेकिन एक शर्त यह है कि एक ही कदम सही, दो ही कदम सही, किन्तु प्रगति त्रागे की त्रोर, सत्य की त्रोर, कल्पना द्वारा निर्दिष्ट

श्रादर्श की श्रोर होनी ही चाहिए। कलादेवी श्रधिक से श्रधिक उस व्यक्ति को भी श्रपनो शरण में ले सकती हैं, जिसकी प्रगति श्रौर श्रमुगति वरावर हो; किन्द्र जिसकी प्रगति तो थोड़ी होती है श्रौर श्रदुर गति श्रधिक, उसे किसी तरह की भी सान्त्वना नहीं दी जा सकती। वास्तव में उसी की स्थिति शोचनीय है, उसे साधना से वंचित श्रौर श्रमाधिकारी देखकर मातृ हृद्यमयी कला देवी भी त्याग देती हैं। श्रम हमें यह देखना चाहिए कि उमिला की दुर्जलता किस कोटि की है। जो श्रयतरण ऊपर दिये गये हैं उन पर विचार करने से हमें इस निर्णय में सहायता मिलेगी, श्रतएव कमशा हम उन पर एक हिस्पात कर लें।

प्रयम अवतरण में उर्मिला ने जो कुछ कहा है, वह नीरस सा जान पड़ता है । यदि यशोधरा गौतम बुद्ध के प्रति यही बात कहती तो इसमें उतनी विरसता न प्रतीत होती । फिर इस नीरसता का कारण क्या है ? सच बात यह है कि रस-संचार में परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा आग होता है । गौतम बुद्ध स्वतंत्र रूप से वन-सेवी हुए ये, स्रतएव यशोधरा के ऐसे कथन में उसके हृदय की पीड़ा प्रगट हो सकती है। किन्त जब उमि ला ऐसा कहती है तब अच्छा नहीं लगता। उसके उन्माद के लिए हमारे हृदय में एक स्थान है, उसकी दुर्वलता की श्रोर से हम द्यांख मूँदने के लिए तैयार हैं, किन्तु लदमण की कठोर परिध्यित पर भी, जिनके कारण स्वाभिमान की रचा करते हुए उनके लिए वन जाना श्रनिवार्थ्य हो गया, उसे सहृद्यतापूर्वक विचार करना चाहिये। लद्परा का तप तो उतना ही था जितना उनकी नैतिक प्रतिष्टा को ग्रस्त बनाये रखने के लिए ग्रावश्यक था, उस थोड़ी सी पूँ नी में से यद ने कुछ ग्रंश भिखारियी उर्मिला को देने के लिए भी तैयार हो जाते तो परिणाम क्या होता ? यही न कि लच्मण रामचन्द्र को वन में छोड़कर उर्मिला की प्रसन्नता के लिए श्रयोध्या को चले त्राति ग्रोर तत्कालीन ग्रादश<sup>®</sup> श्रोर लोकमत को ग्लानि पहुँचती। कला में वह दुर्बलता उपकरण के रूप में नियोजित नहीं की जा सकती जिससे हमारे प्रस्तुत ग्रादश<sup>र</sup> ग्रीर लोकमत को ग्राघात पहुँचने की श्राशंका है। द्वितीय श्रवतरण तो यह स्वष्ट से घोषित कर रहा है कि उर्मिला का दैन्य व्यक्तिगत स्वार्य की हानि से सम्बन्ध रखता है।

तीसरे अवतरण में तो उर्मिला के आँसुओं की भी कुछ हुलिया मिल बाती है, यह पता लग जाता है कि उन आँसुओं का मूल्य भी केवल लहमण के पास है । चौथे अवतरण में यह भी हमें जात हो जाता है कि यद्यपि उर्मिला की दीनता को देखकर सासों का दुख दूना हो जाता है, वे और अधिक रोने लगती हैं; देवरशी का सिर मुक्त जाता है, चुटीली बहनें आह भरने लगती हैं, तो भी उर्मिला अपने व्यक्तिगत दुःख से उत्पन्न आँसुओं को रोकने में असमर्थ है । क्या उर्मिला का उदात्त चरित्र ऐसा ही होना चाहिये ? पाँचवें अवतरण से यह भी बोध हो जाता है कि उर्मिला ने अपने हन व्यक्तिगत विषाद की घोपणा करने वाले आँसुओं को कितने परिणाम में प्रवाहित किया है।

जिन श्रांसुश्रों का मूल्य लद्मण श्रांक सकते हैं, उसका मूल्य रामचन्द्र क्यों नहीं श्रांक सकते ? मरत श्रोर सनुष्ठ को उनकी बहुमूल्यता की थाह क्यों नहीं मिलती ? तीनों दीन सासें, ग्रन्य व्यथित परिजन श्रयोध्या के पीड़ित नागरिकगण श्रादि उन श्रांसुश्रों का ठीक ठीक मूल्य क्यों नहीं समक्ष पाते ? इसका कारण स्पष्ट है— उर्मिला के श्रांस लद्मण की सम्पत्ति हैं, वे उन्हीं के चरणों में श्रापित हुए हैं; वे विश्व की सम्पत्ति नहीं है, विश्वातमा के पद-पद्मों की भेंट नहीं चढ़ें हैं।

मैंने ऊपर जो निवेदन किया है, उसको ध्यान में रख कर अब पाठक विचार करें कि उमिला के आँसुओं में स्वार्थ का समावेश है या निस्त्वार्थ भाव का, उसका विषाद स्वर्गलोक का है अथवा मर्त्यलोक का।

गुतकों ने उर्मिला के रोने की श्रितशयता पर बहुत श्रिथिक जोर दिया है। जिस रोने से प्रचलित श्रादर्श गत श्रिथ्वा प्रचलित श्रादर्श से भी उच्च सत्यगत जागर्सकता का सन्देश मिल सकता है, उसकी श्रितशयता ही श्रिपेत्तित है, क्योंकि उसके प्रवाह में वह श्रानन्द तरंगित होता है जिसमें नश्यरता की वाधा नहीं। किन्तु उमिला के श्राँसुश्रों का बाहुल्य उसकी उक्त जागरूकता का परिचय नहीं देता, उससे उनकी मानसिक शक्ति का पता नहीं लगता; वह उसकी दुर्वेलता ही की घोषणा करता है। मनुष्यता के नाम पर थोड़ी सी दुर्वेलता भी सहन कर सकते हैं; किन्दु जिसका हृदय इतना कमजोर है कि उसे चारों श्रोर श्राँस फैलाना श्रावश्यक हो जाता है, वह इस योग्य नहीं कि किव उसका गान करे; काव्य तो वीरता श्रीर त्याग ही की प्रतिष्ठा कर सकता है।

उर्मिला का रोना कितना श्रधिक बढ़ मया है, इसके सम्बन्ध में स्वयं गुप्तजी महात्मा गाँधी के पास प्रेषित श्रपने पत्र में लिखते हैं:—

"वह तो आपके लिए वकरी का दूध भी लाना चाहती है, परन्तु डरती है कि उसमें कभी पानी मिला देख कर आप यह न कह दें कि छोड़ा मैंने वकरी का दूध भी। पानी; हाँ आंखों का पानी। बहुत रोकने पर भी एक आध बार वह टपक पड़ा तो बापू दूध से भी गये, फिर चाहे उनके हाथ-पैरों में आन्ति का संचार ही क्यों न होने लगे।"

यदि किन ने इस निपाद, रुदन की दिशा में परिवर्त्तन कर दिया होता, इसे उपिस्थित आदर्श की सेवा में नियोजित कर दिया होता तो व्यक्तिगत रुगर्थ और संकीर्णता की बाधा से सुक्त होकर वह नित्सन्देह स्वर्गीय हो उठता और उस स्वर्गीय विपाद को इम असंदिग्ध रूप से उसी विपाद का समकन्त्र स्वीकार कर सकते जिससे पीड़ित होकर मुक्त, अनामक लोक के देवता हमारे स्वार्थमय मर्त्य लोक के अवसाद शमनार्थ अवतीर्ण होने के लिए बाध्य होते हैं। अपने वर्त्त मान रूप में उमिला प्रस्तुत आदर्श की सीध में, उसके साथ-साथ पैर नहीं बढ़ातीः उसके लपटाते हुए चरण आगे की ओर धिसटते हुए चलते हैं। उसकी यह दरा। देख हमें उनके उत्तर दश तो आती है; किन्तु अद्धा नहीं होती।

श्रच्छा, तो हमें यह समभाने की भी कोशिश करनी चाहिए कि उर्मिला का वह कौन सा रूप हो उकता है जो हमारी श्रद्धा का पूर्ण रूप से ग्रधिकारी हो सके । निर्विवाद रूप से हम उसी उर्मिला को प्यार कर सकते हैं जो रघुकुल में उपस्थित समस्या का समाधान कर सके और उसी समाधान में अपने जीवन के विषाद का समाधान हुँ हु ले । इम उसकी आँखों में आँसू देखना चाहते हैं किन्तु वे ग्राँसू ऐसे हों जो उस पीड़ा को तरल भाषा प्रदान करने के लिए प्रवाहित होते हों; जिसका मूल पति वियोग में नहीं, विक इस संदेह में हो कि प्रसन्न-चित्त और उल्लासपूर्ण-चदन दिखाई पड़ने की लाख चेष्टा करने पर भी शायद उसके विषाद की भाजक साधु भरत को, 'ग्रन्ताप दग्ध कैकेयी तथा श्रन्य परिजनीं को मिल ही जाती है त्रीर वे भूले हुए क्लेश के िक्धु में हुन ही जाते हैं; हम उसकी श्रांखों में श्रांसू देखना चाहते हैं, पर वे श्रांसू ऐसे हों जो उस वेदना को व्यक्त करने के लिए प्रगट होते हों, जिसका जन्म पति की स्मृति से नहीं बिल्क पति-रमृति के ग्रानन्तर ग्राहम-बिरमृति के उस जागरण से होता है जो त्र्यात्म विस्मृतिमयी दुर्वलतापूर्ण परिस्थित को उसके व्यक्तित्व के विकास में, निर्विकार श्रानन्द की उपलव्धि में, पर-दुल-शमन के कार्य में व्यव-थान रूप प्रतीत करा कर लब्जा, संकोच श्रीर ग्लानि से श्रार्द्र होकर प्रगतिशील होता है। प्रियतम का विरह श्रीर प्रियतम का मिलन केवल शारीरिक ही नहीं होता: शारीरिक विरह होने पर भी मिलन हो सकता है त्रीर शारीरिक मिलन होने पर भी विरह की त्राग जलती ही रह सकती है। उर्मिला की लालसा को हम केवल पति के शारी-रिक मिलन ही में केन्द्रीभूत नहीं देखना चाहते; इम उसे जीवन के सम्पूर्ण तत्व की छोर कमशा पैर बढ़ाती हुई देखना चाहते हैं छोर श्राशा करते हैं कि पति के शारीरिक विरह की ज्वाला में जलने का बो उत्तेषक श्रवसर उसे मिला है उसका उपयोग करके वह अपने

जीवन के समाधानकारी सत्य को प्राप्त कर लेगी । लेकिन उसने पति के शारीरिक मिलन का जितना मूल्य माना है उतना उनके श्राध्या- तिमक मिलन का नहीं, जिसमें ही उसे जीवन का परितोषप्रद, शान्ति- कर रहस्य भी हृदयंगम हो जाता। उमिला प्रियतम से मिलने के पूर्व सखी से कहती है:—

''पर यीवन-उन्माद कहां से लाऊँगी में ? वह खोया घन ग्राज कहां सिख पाऊँगी में ? × × × ×
विरह रुदन में गया मिलन में भी मैं रोऊँ!
मुक्ते ग्रीर कुछ नहीं चाहिये, पद-रज घोऊँ!
युवती हो या ग्रालि, उर्मिला वाला तन से।
नहीं जानती किन्तु स्वयं, क्या है वह मन से।
देखूँ, कह, प्रत्यच्च ग्राज ग्रपने सपने को।
या सजयज कर ग्राप दिखाऊँ मैं ग्रपने को।

वड़ी ही .हुदय-स्पर्शी पंक्तियाँ हैं। शारीरिक यौवनोन्माद के प्रति उर्मिला का यह इसरत-भरा दृष्टिपात वड़ा ही करुण है। प्रियतम से मिलने पर वह कहती है:—

"स्वामी, स्वामी, जनम जनम के स्वामी मेरे । किन्तु कहाँ वे श्रहोत्तत्र वे साँक सवेरे । खोई श्रपना हाय! कहाँ वह खिल खिल खेला । प्रिय, जीवन की कहाँ श्राज वह चढ़ती चिला ?"

न्त्रीर यह कहते हुए-

"काँप रही यी देह-लता उसकी रह ग्ह कर । टपक रहे थे अप्रभु कपोलों पर वह बह कर ।

श्रध्यापक नगेन्द्र ने इस श्रवसर की ओर लच्य करते हुए लिखा है— "प्रत्येक प्रेमी को यह विश्वास होता है— उसकी सब से बड़ी साध होती है कि उसका प्रिय उसके अपने व्यक्तित्व से प्रेंम करता रहे, किसी आनुषंगिक कारणवश नहीं । उसकी वेश भूषा का वाह्य प्रण्यान इसका हेतु नहीं, यदि हों भी तो उसे सहा नहीं । इसीलिए तो उमिंला कहती है, 'क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोड़े गे ?' इस कथन में एक और ध्विन है—" उमिंला को अपने यौवन की च्वित पर भीं कुछ दुःख है । परन्तु यह दुःख अपने लिए नहीं लच्मण के लिए है, क्योंकि यौवन उसकी अपनी वस्तु नहीं थी—वह तो प्रयतम की चरोहर थी × × अतः उसे शंका है कि कहीं लच्मण को इस कारण निराशा न हो।"

वहाँ प्रश्न यह है कि क्या 'व्यिक्तिस्व' शारीरिक यौवन का पर्याय-वाची शब्द है ? ऋौर क्या चौदह वर्ष की कठिन साधना के बाद लक्ष्मरा उर्मिला से शरीरिक यौवन ही का ताकाजा करते हुए उसके सामने उपस्थित होंगे ? ऋस्तु ।

बीनी हुई जवानी के दिनों के लिए उर्मिला का यह तहपना बहुत ही करुण है। उमिला को अगर हम श्रीसत दर्जे की एक स्त्री मान लें तो उसकी इस वेदना में हम भी सम्मिलत हो सकते हैं, किन्तु जिस स्त्री को श्रीरामचन्द्र ने पृथ्वी पर घर्मस्थापना करने का बहुमूल्य प्रमाण पत्र दिया हो वह जब शारीरिक यौवनहास के लिए इतनी व्याकुल हो तब उसकी वेदना हम श्रपनी वेदना बना कर सहानुभूति नहीं कर सकते; तत्र तो वेचारी उर्मिला, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है; हमारी श्रद्धा की नहीं, केवल दया की पात्री रह जाती है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि शायद उर्मिला अगर उनकी हिष्ट में उसकी जवानी की उमंगों ही का मूल्य अधिक होता तो वे स्वेच्छा से श्रीरामचन्द्र के साथ वन को क्यों जाते? उसकी इस अस्तव्यस्तता को मिटाने के लिए जन्मण ने उचित ही उत्तर दियाः—

''वह वर्षा की दाढ़ गयी उसको जाने दो। शुचि गम्भीरता थिये, शरद की यह आने दो। धरा-धाम को राम-राज्य की जय गाने दो। लाता है जो समय प्रेमपूर्वेक लाने दो।

तुम सुनो सदैव समीप है—
जो अपना श्राराध्य है।
ग्राग्रो, हम सार्चे शिक्त भर
जो जीवन का साध्य है।
ग्रालच की बात ग्रालच माने,
समच को ही हम क्यों न जाने ?
रहे वहीं प्लावित प्रीति-धारा
ग्रादशें ही ईश्वर है हमारा।"

लद्मग् की इन वातों से भी प्रकट है कि उर्मिला के हृदय ने उस विकास को नहीं प्राप्त किया जिसमें उसकी सम्पूर्ण व्यक्तिगत वेदना ही नहीं, उसकी सम्पूर्ण कौडुम्बिक परिस्थिति का भी समाधान हो जाता। निस्तन्देह कुछ विकास तो उसने पाया ही; यौबनोन्माद के हास से उसके हृदय में कुछ अन्तर तो उपस्थित हुआ ही! वह सखी से कहती है:—

"जन थी तन थी त्रालि उर्मिला उनकी रानी । वह वरसों की बात श्राज हो गयी पुरानी । श्रव तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी ।" मैं शासन की नहीं श्राज सेवा की प्यासी ।"

ठीक है, जब तक यौवन या तब तक उसके हाथ में एक असल था; उस असल के हारा वह शासन कर सकती थी; उस असल के खो जाने पर वह अपने शासन के माव को किस प्रकार स्थिर एख सककी है ? उसे विवश होकर सेवा-भाव को तो अपनाता ही पड़ेगा। चौदह वर्षों के वियोग ने उर्मिला को वस हतना ही दिया।

उसकी क्षाधना कितनी मन्द्रगित से चल सकी, आदर्श—वह आद्र्श को उसके जीवन को, उसके कुटुम्ब के जीवन को, उसके युग के सामाजिक जीवन को, हमारे वर्त्त मान सामाजिक जीवन को, यही नहीं, प्रत्येक काल के मनुष्य-मात्र के सामाजिक जीवन को प्रफुल्ल बना सकता था उससे दूर, बहुत दूर रह गया। विकास के इतने छोटे से घेरे में घिरी रह कर, जीवन की इतनी थोड़ी ऊँचाई रखने वाले टीले पर खड़ी होकर उमि ला महाकाव्य के मुक्त, विस्तृत आकाश को प्रकाश प्रदान करनेवाली ऊषा का गौरव नहीं प्राप्त कर सकती; महाकाव्य की नायिका के पद पर आरूढ़ होने का सामर्थ्य उसे नहीं मिल सकता।

श्रपने पित ही में पिरिमिति रहने वाली, प्रगति करने में इतनी शिथिल उर्मिला पित की प्रीति प्राप्त करने में फिर भी बड़ी सौभाग्य-शालिनी है। उसका पित नम्र ही ,नहीं है, उसके सम्बन्ध में एक बड़ी ऊँची धारणा भी रखता है।

चित्रकूट में लद्मण उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं:—

गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में।

वह भींग उठी प्रिय चरण घरे हग जल में।

मिलने पर भी ने उससे कहते हैं:—

'भिषनाद की शक्ति सहन कर के यह छाती। ग्राम भी क्या है। पाद-पल्लावों से न, जुड़ाती।"

उमिला का यह सौभाग्य उसके प्रति कवि की श्रासिक ही का परिणाम हो सकता है।

---:0:---

## श्रीरामचन्द्र और सीता

'साकेत' का समर्पेश अपने पूच्य पिता को करते हुए गुताजी ने लिखा है:— "स्वयं तुम्हारा यह कथन भूला नहीं ललाम। 'वहाँ कल्पना भी सफल जहाँ हमारे राम' तुम दयालु थे दे गये किनता का वरदान। उसके फल का पिंड यह लो निज प्रभुगुगान।"

इन पंक्तियों से यह जिल्कुल स्पष्ट है कि गुप्तनी साकेत को श्रीराम-यश-गान का ग्रन्थ समकते हैं।

महात्मा गांधी के प्रति प्रेषित श्रपने पत्र में वे लिखते हैं:—
"वस्तुतः 'रामचिरतमामस' से सीताराम 'साकेत' में नायकों
के भी नायक श्रीर सब के शिक्षक श्रयवा शासक के रूप में प्रतिविठत हैं।"

इसका यह अर्थ है कि 'सकत' में राम और सीता ही का चिरत्र विराट रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है — वह रूप जिसमें जीवन की समस्त कल्यनाएँ और अनुस्तियाँ कहीं न कहीं अपना विश्रामस्थल प्राप्त करती हैं। चित्रक्ट में दोनों ही के मिहमामय जीवन का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। औरामचन्द्र की महत्ता तो अपूर्व है; ऐसा जान पड़ता है जैसे शासन करने ही के लिए, राज्य करने ही के लिए, उद्दोंने जन्म लिया हो। वनवासी लोग उनसे कहते हैं:—

'लिकर पवित्र नेत्र-नीर रघुवीर धीर, वन में तुम्हारा श्रमिषेक करें, आओ तुम; व्योम के वितान तले चन्द्रमा का छत्र तान, सञ्चा सिंह-आसन बिछा दें, बैठ बाओ तुम ! अध्यपाद्य और मघुपर्क यहाँ भूरि भूरि, अतिथि समादर नवीन नित्य पाओ तुम; चंगल में मंगल मनाओ, अपनाओ देव, शासन बनाओ, हमें नागर बनाओ तुम।'' वे मर्च्याद पुरुषोत्तम हैं; इसीलिए उन्होंने जीवन की स्वच्छ: न्दता में मर्च्यादा के स्थापित करने पर विशेष जोर दिया है।

"लितने प्रवाह हैं, वहें — ग्रवश्य वहें वे ? निज मर्याद में किन्तु सदैव रहें वे । केवल उनके ही लिए नहीं यह धरणी, है ग्रीरों की भी भार धारिणी भरणी ! सनपद के वन्धन मुक्ति हेतु हैं सबके; यदि नियम न हो, उन्छिन्न सभी हो कबके; जब हम सोने को ठोक पीट गढ़ते हैं । तब मान, मूल्य, सौन्दर्य सभी बढ़ते हैं । सोना मिट्टी में मिला खान में सोता, तो क्या इससे कृत कृत्य कभी वह होता।"

श्रपनी प्रभुता की वागी में श्रपने सांधारिक जीवन की श्रोर जिंच्य करते हुए वे कहते हैं:—

"मुख देने श्राया, दुःल केलने श्राया। में मनुष्यत्व का नाट्य खेलने श्राया। में यहाँ एक श्रवलम्य छोड़ने श्राया, गढ़ने श्राया हूँ, नहीं तोड़ने श्राया। में यहाँ बोड़ने नहीं बोटने श्राया, जगदु पवन के कंखाड़ छाँटने श्राया। में राज्य मोगने नहीं, सुगाने श्राया, हँ सों को मुक्ता-मुक्ति चुगाने श्राया। मव में नव वैभव व्याप्त कराने श्राया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने श्राया।

इस प्रकार, इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'धाकेत' में सबसे ऊँचे चायन के ऋधिकारी अरामचन्द्र ही हो जाते हैं। उनका पितृप्रेम

अपूर्व है, उनका मातृ पेम, आतृ प्रेम, पक्षी-प्रेम उन्च कोटि का है। वे जैसी ही प्रेमी हैं, योधा हैं, वैसे ही अपने अनुगामी के पीड़ित किये जाने पर जैसा ही उन्हें कोघ आता है, वैसी ही उनमें ज्ञमता भी है, वैसी ही सहदयता भी है। रावण के सामने कुम्मक ए को प्राणहीन होकर कर गिरते देख सहानु मूर्ति से आई होकर :—

×
 ×
 छोड़ धनुः शर बोले प्रसु भी
 कर युग कर रावण की श्रोर!
 श्रा भाई वह बैर भूल कर
 हम दोनों समदुःखी मित्र!
 श्राजा चण भर भेंट परस्पर
 कर लें श्रपने नेत्र पवित्र।"

शतुष्त ने उचित ही कहा है कि श्रीरामचन्द्र युग के श्रादर्श-स्वरूप है:—

> ''यह सब किसने किया उन्हीं प्रभु पुरुषोत्तम ने । पाया है युग धम्म रूप में जिनको हमने । होकर भी चिर चत्य मूर्ति हैं नित्य नये जो । भव्य भोग रख दिव्य योग के लिए गये जो ।"

कवि ने स्वयं भी शम के सम्बन्ध में स्वष्ट रूप से कह दिया है:--

"श्रपनों के ही नहीं परों के प्रति भी धार्म्मिक । कृती प्रवृत्ति-निवृत्ति-मार्ग-मर्प्यादा मार्मिक । राजा होकर यही यही होकर सन्यासी। प्रकट हुए ब्रादर्श रूप घट-घट के वासी।"

इम देखते हैं कि 'रामचरितमानस' के श्रीरामचन्द्र श्रीर 'साकेत' के श्रीरामचन्द्र में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। फिर भी इस कारण कि गुप्तजी को श्रपने शन्थ में कुछ नवीनता का समावेश श्रमीष्ट था, उन्होंने उसे 'साकेत' नाम देकर ऐसा करना चाहा है। वे स्वयं लिखते हैं।—

"यह भी यथार्थ जान पड़ता है कि तुलसीदास को राम श्रीर सीता ही के चित्र को प्रधानता देनी घी। उनके लिए उचित भी यही था। ऐसी दशा में उर्मिला के थोड़े से वर्णन से कदाचित् उन्हें सन्तोप न होता श्रीर श्रिषक वर्णन से सम्भवतः मुख्य विषय में बाधा पड़ती। × × × इनी कारण मैंने श्रपनी रचना का नाम 'साकेत' रखा। उत्तमें मुक्ते सबके दर्शनों की सुविधा मिल गयी है। × × × उपर्युक्त सुविधा, मुख्यतया उर्मिला को श्रनुभूति श्रीर श्रपनी रचना में कुछ नवीनता की इच्छा पर ही 'साकेत' का श्रास्तत्व है।"
नवीनता की खोज से किसी को क्या श्रापत्ति हो सकती है?

सस्य की निस्य नवीन परिस्थितियों का स्वाद लोना ही तो जीवन का सार सर्वस्व है। उमिला, मांग्डवी, श्रयवा श्रुतकी ति की श्रमभूति से भी रस संग्रह करने में सहृदय को क्यों भिरमक हो सकती है? किन्तु एक बात का ध्यान तो किय को भी रखना ही होगा, श्रीर वह यह कि उसने श्रपने अन्थ में श्री रामचन्द्र को राजा का, शासक का पद दे दिया है—वह शासक निसके हाथों जंगली लोग भी नागर बन जाने की कामना श्रीर श्राशा रखते हैं। यह स्मरण रहे कि जिस शासक ने लदमण ऐसे चंचल श्रीर कोघी अुजंग को भी सँपेरों की तरह वशीभूत कर लिया, जिसने जड़मित श्रम्चों श्रीर बानरों की भी सेना तैयार करके लड़ाई लड़ी श्रीर युग-स्त्य के विरोधी रावण को भी परास्त कर दिया वह उमिला को भी केवल पित में केन्द्रीभूत नहीं रहने देगा। हमारे जीवन में जब कोई खाई खुद जाती है तब सत्य का एक नवीन रूप, एक नवीन श्रादर्श उसे पूरी करने के लिए.

उसे भर देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। कैवेथी दुर्बु दि ने स्वु-परिवार के जीवन में एक घाव कर दिया; श्रीरामचन्द्र की श्रादर्श- वादिता ने इस घाव की मलहम-पट्टी कर °दी। जब 'साकेत' की कैकेयी अपना अनुताप प्रकट करने के लिए चित्रकृट तक जाती है और श्रीरामचन्द्र के कहती है:—

"यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य-तुपास्त्रता तथा विधु-लेखा। वैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह लिंही सी अब अहा! गोमुखी गंगा— ''हाँ; 'जन कर भी मैंने न भरत को जाना; सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर मैट्या; अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया।"

तभी इस मलहम-पट्टी का काम पूरा हो गया समभना चाहिए। तिकिन जिस भ्रादर्श की बिलविदी पर पिता ने श्रापने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था उसके साथ युग-धर्म के प्रतिनिधि श्रीरामचन्द्र हतना सता समभौता नहीं कर सकते; बाव पूरा होने पर भी कुछ दिन नाख्तों के सम्पर्क से बचाये रहना चाहिये। जंगल में सपत्नीक रहने की पिरस्थितियों को रामचन्द्र जी न समभ रहे हों सो बात नहीं, उर्मिला के उत्तर कैसी बीत रही होगी, इसकी श्रोर उनका ध्यान न रहा होगा, यह नहीं कहा जा सकता; फिर भी प्रतिकृत पच्च के हतना श्रातम-समर्पण करने पर भी रामचन्द्र ने श्रपनी हदना का त्याग नहीं किया। संकटों का सामना करने ही में पुरुष के पुरुषार्थ की सार्यहता है, मुक्ति का श्रानन्द तो मुक्ति के समुद्र को पार करने पर श्राप ही श्राप मिल जायगा, उसके लिए मुक्ति को त्याग कर बैठना ठीक नहीं—यह श्रीरामचन्द्र का, जो साक्रेत के सम्पूर्ण वातावरण के प्रायः समस्त

पात्रों के शासक हैं, सन्देश है । श्रीरामचन्द्र के इस सन्देश में, युग धर्म के इस आदेश से उर्मिला की आतम समर्पणमयी नीरव स्वीकृति होनी चाहिए; तुलसीदास ने उर्मिला को को मौन रखा है, उसका यही रहस्य है; यदि वे उसे रामचारेतमानस में वागी प्रदान करते तो वह उक्त स्वीकृति ही का, हार्दिक प्रसन्न स्वीकृति ही का गान करती हुई पायी जाती। किन्तु 'रामचरितमानस' का कथानक संगठन ऐसा था कि तुलसीदास डिमला की श्रीर विशेष घ्यान नहीं दे सकते थे। 'साकेत' नाम ग्रह्ण कर गुप्तजी ने ऋपने लिए उर्भिता के विषाद-यत्तार की सुविचा तो कर ली, किन्तु इस बात को भुला दिया कि युग-धर्म की मूर्ति बनवासी श्रीरामचन्द्र के शासन से श्रयोध्या के राजमहल में बैठ कर पति के वियोग में अअ पात करने वाली उर्भिला भी त्राञ्चती नहीं-वच सकती । जिस 'साकेत' महाकाव्य के शासक श्रीरामचन्द्र हैं, उसकी उर्मिला पतिवियोग में इतनी ऋषीरा हो ही नहीं सकती; उसकी आहों और उसके आँसुओं के मार्ग में परिवर्त्तन किये विना कवि उसे उस महत्व के आसन पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकता जिस पर उसने किया है। रही उस मूल्यंवान् प्रमाण-पत्र की बात, जो श्रीरामचन्द्र जी ने श्रयोध्या लौटने पर उर्मिला को दिया, सो उसके सन्त्रन्थ में कहा जा सकका है कि वे तो यही स्राशा ही करते थे कि उमिला ने लद्मण ही की तरह प्रसन्नतापूर्वक चौदह वर्ष की वियोग की अवधि पार की है। किन्तु, पृथ्वी पर धर्मा स्थापना करने वाली नारी होने की प्रशंसा उनके मुख से श्रवण करके वह कितनी संकुचित हुई होगी। अस्तु।

उर्मिला के आँग्रुओं में योड़े श्राविक कुँचे धरातल की वेदना को स्थान देकर हम उसे अपनाने को तैयार हैं; लेकिन राम और सीता से महाकाव्य का सम्पूर्ण सन्देश श्रादि महण-करके भी कवि ने नायक, नाविका का जो पद-लद्मण और उर्मिला को दे डाला है; यह खिसाड़ी मुक्ते समक्त नहीं श्रायी।

स्वयं किन ही के शब्दों में प्रकट है कि ने 'साकेत' में लद्मगा को नायक श्रीर रामचन्द्र को नायक का भी नायक श्रथवा शिक्षक मानते हैं। 'साकेत' के कथानक का सङ्गठन इस प्रकार किया जा सकता था .िक लदमण के नायकत्व का ऋषिक विकास दृष्टिगोचर होता, श्रीर उर्मिला का नायिका-पद हमें त्राधिक त्राकर्षित कर लेता, किन्तु ऐसा तभी हो सकता था जब रामचन्द्र श्रीर सीता पृष्ठभूमि में डाल दिये गये होते, लद्मण श्रीर उर्मिला के हृदय-विकास की कथा हमारे सामने विविध उत्थान-पतन-पूर्ण संघर्षों को लेकर उपस्थित होती श्रीर उसी के भीतर महाकाव्य के गेय सत्य के गान भी हमें उपलब्ध होता । कवि के प्रस्तत प्रवन्ध में तो राम ऋौर सीता ने महाकाव्य के सत्य को भी ऋधि-कृत कर लिया है श्रीर उनके गान को मी; बेचारी उर्मिला के हाथ में एक फूटो ढोल दे दी गयी है, जिससे वेसुरी श्रावाज निकलती है। खेद है, गुप्तजी की लेखनी का आश्रय पाकर भी उर्मिला उपेद्यित ही रह गयी: उसके प्रति ममता का भाव दिखा कर भी कवि ने कुपराता का परिचय दे दिया । सच बात यह है कि कथानक की रङ्गरथली से राम-चन्द्र श्रीर सीता का या तो प्रायः लोप कर दिया बाय, या उसमें पात्रों के बैठने की जगहों में ऐसा उलट फेर कर दिया जाय कि लद्मण और उर्मिला ही पर सत्य श्रीर सौन्दर्य के श्रन्वेषण में रत दर्शकों की दृष्टि पड़े, तभी लदमण श्रीर उर्मिला के साथ न्याय किया जा सहता है। विस्तार भय से मैं यहाँ उदाहरण देने से विरत होता हूँ।

'साकेत' में सीता को जो स्थान मिला है वह उर्मिला के स्थान की अपेचा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, इतना महत्वपूर्ण कि उनके सामने उर्मिला बहुत दन गई है। उर्मिला की तो केवल पित-वियोग ही की पीड़ा थी, किन्तु सीता को दो दो न्यथाओं से निपीड़ित होना पड़ा; (१) पित-वियोग; (२) राज्यों का बन्धन। सीता की पिरिस्थित वास्तव में श्रीरामचन्द्र और (जैसा कि लद्मण ने समका) विशेष कर लद्मण के लिए श्रारम सम्मान का प्रश्न हो गया। कि ने हनुमान के मुँह से बहुत जल्दी से सारी कथा कहला कर भी सीजा को पृष्ठभूमि में डालने श्रीर उमिला को प्रकाश में लाने में सफलता नहीं प्राप्त की; हवयं उमिला ही सीता को मुक्ति की समस्या में एक साधन के रूप में गृहीत हो गयी है। किन ने इस शत की श्रीर ध्यान नहीं दिया है कि महा-काव्य की नायिका होने का गौरव उसी सौमान्यशालिनी नारी को प्राप्त होता है जिसके तप की धुरी पर अपूर्ण प्रवन्ध का शंकट चालित होता है श्रीर जिस नारी की रज्ञा में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्थानम्बम्मान का भाव केन्द्रित हो जाता है उसकी श्रोर वियोगिनी का प्रेमी पति की हिष्टिपात करने का श्रवकाश नहीं पा सकता, जैसा कि शक्ति के श्राधात से स्वास्थ्य लाम करते ही लक्त्मण की मनोश्चित में हम देख चुके हैं।

सन्तोष श्रीर प्रसन्नता का सन्देह भी हमें सीता ही से प्राप्त होता है । चित्रकुट में वे कितनी ग्रानन्दिता हैं:—

> "क्या सुन्दर लता-वितान तना है मेरा । पुंजाकृत गुनिजत कुंज घना है मेरा । जल निम्ल पवन पराग सना है मेरा । गढ़ चित्रकृट हट् दिव्य बना है मेरा ।

गढ़ चित्रकृट हुं द्वय शना हुं सरा।

प्रहरी निर्भर परिला प्रवाह की काया।

सेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।

सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव दृदेवर हैं।
देते ज्ञाकर ज्ञाशीश हमें मुनिवर हैं।
धन तुच्छ वहाँ,—यद्यपिक्र संख्य ज्ञाकर है।
पानी पीते मृगसिंह एक तट पर हैं।

सीता राजी को यहाँ लाग ही लागा।

सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।"

धीताजी के निरूपम सौदर्य का किन ने मनोहर चित्र द्यंकित किया है, जिस पर शायद चित्रकूट के प्रवास की छाप भी लग गवी है:---

'श्रंचल·पट कटि में लॉस कड़ोटा मारे। सीता माता थीं श्राज नई छवि घारे। पहने थीं दिन्य दुकूल ग्रहा वे ऐसे। उत्पन्न हुआ हो देह संग ही नैसे। कन्वे दक कर कच छहर रहे थे उनके। रचन तत्त्वक से लहर रहे थे उनके। मुख धर्म-विन्दु-मय श्रोष भरा श्रंबुज सा। पर कहाँ कंटकित नाल सुपुलकित भुज सा । पाकर विशाल कव भार एड़ियाँ घँसतीं। तव नख ज्योति-मिप मृदुल ऋँगुलियाँ हूँ सती । पर पग उठने में भार उन्हीं पर पहला । तव श्रदण एडियों से सुहात्य था भाइता । चौणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते, पद पद्मों में मुझीर-मराल मचलने। रकने भुकने में ललित लंक लच जाती। पर अपनी छवि में छिपी आप वच जाती। तन् गौर केतकी कुसुम कली का गामा। थी ग्रंग स्रभि के संग तरंगित ग्राभा।"

चित्रकृट के प्रवास में श्रीरामचन्द्र श्रीर सीता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता श्रीर सामानिक श्रनुशासन के सम्बन्ध में विनोदपूर्ण वार्तालाप भी मनोरज्जक है। सीता जी कहती हैं:—

> ''पुरुषों को तो वस राजनीति की बातें ! हप में, माली में, काट छाँ ट की घातें ! प्रापोश्वर, उपवन नहीं, किन्तु यह वन है ! बढ़ते हैं विटपी जिधर चाहता मन है ! बन्धन ही का तो नाम नहीं जनपद है !

देलो कैसा स्वच्छन्द महा लघु नद है। इसको भी पुर में लोग बाँच लेते हैं।" रामचन्द्र जी कहते हैं:—

"हाँ, वे इसका अपयोग बढ़ा देते हैं।" सीतानी इसका भी तत्शाल उत्तर देती हैंः

> "पर इससे नद का नहीं, उन्हीं का हित हैं। पर बन्धन भी क्या स्वार्थ हेतु समुचित हैं!"

सीताजी के जीवन का सम्पूर्ण श्रानन्द पित ही में केन्द्रित हैं: जब भरत ने सीता जी के सम्बन्ध में श्राग्रह कियाः—

"जब तक वितुराज्ञा स्त्राप यहाँ पर पाले, तब तक स्त्रार्थ्या ही चलें स्वराज्य सँभालें।" स्त्रोर श्रीरामचन्द्र ने उत्तर दिथा:—

'भाई, अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे ? हमको तुमको संतोष सभी को जिससे।" तब सीताजी ने तुरन्त ही कहाः—

> "पर मुमको भी हो तब न ?" मैथिली बोली— कुछ हुईं कुटिल-सी सरल दृष्टियाँ भोली । "कह चुके ग्रमी मुनि—'सभी स्वार्थ ही देखें।' ग्रपने मत में वे यहाँ मुम्मी को लेखें।

पति प्रेम की भयानक मात्रा ही ने सीता को विपत्ति के चंगुल में डाल दिया और रावण के अशोक बन में पहुँच कर वे हमारे दृद्य की सम्पूर्ण सहानुभूति पर अधिकार कर लेती हैं, विशेषकर जब वे हतुमान से कहती हैं:—

> "करें न मेरे पीछे स्वामी विपन कष्ट साहस के काम। यही दुःखिनी सीता का सुख सुखी रहें उसके प्रिय राम।

मेरे घन वे घनश्याम ही
जानेगा यह श्रार भी श्रांघ।
इसी जन्म के लिए नहीं है
राम जानकी का सम्बन्ध।"

सीता के इस दुःख ग्रीर घीरता की तुलना में हम उर्मिला के श्रांसुग्रों का कितना मूल्य श्रांकिं?

राम त्रोर क्षीता के विराट् जीवन समुद्र में लक्ष्मण त्रीर उर्मिला का तप, तेज त्रीर दुःल एक वूँद की तरह निमिज्जित हो गया है। किवि की त्रास्त व्यक्त कल्पना ने कथानक का वह स्वरूप संगठित न होने दिया, जिसमें लक्ष्मण त्रीर उर्मिला हो के जीवन को हम विराट रूप में देखते।

# 'साकेत' में कैकेथी

'सावेत' के अन्य पात्रों में कैकेयी आदि तीनों रानियाँ, मरत, शातुम्न, भरत की स्त्री मांडवी और शतु हा की स्त्री श्रु तिकीर्त्ति, विशष्ट, जावालि, जनक, सुमंत, हन्मान, मेधनाद और रावण आदि हैं। इनमें से कैकेयी, भरत और हन्मान ही विशेष महत्व के हैं। अतएव, इन पर एक संज्ञित हिण्टपात कर लेना उचित होगा। (१) कैकेयी रामायण की कथा की स्त्रधारिणी है। रामचिरतमान में गुलसीदास जी ने उसकी दुर्जु दि का सम्बन्ध देवताओं द्वारा प्रेरित सरकती के बुद्धिदूपक प्रभाव के साथ संयुक्त करके उसकी स्ति का पथ परिष्कृत कर दिया है। इस सम्बन्ध से स्वयं कैकेयी को कोई अनुताय आवश्यक नहीं रह जाता। पाठक की सहानुभूति उसके साथ बनी रह जाती है। उसका साधारण विकास 'मानस' में भी देखने में आता है:—

(१) "प्रथम राम सिंटे कैकेथी । सरल सुभाव भिंक मित मेथी ! पग परि कीन्ह प्रवोध बहोरी ! काल कम विधि शिर धरि खोरी !"

--- त्र्रयोध्याकाएड

(२) भेंटेउ तनय सुभित्रा, रामचरण रत जानि । रामहिं मिलत।कैकेथी, हृदय बहुत सकुचानि ।

—उत्तरकारङ

(२) प्रभु जानी केकवी लजानी। प्रथम तासु ग्रह गये भवानी।

— उत्तरकारङ

'रामचिरतमानस' के कथानक के साथ वह विकास सुसंगत है। किन्तु प्रश्न यह हो सकना है कि जब कैकेयी की दुर्जु द्धि का प्रधान कारण सरस्वती ही की प्रेरणा थी. तब देवताओं का कार्य्य पूर्ण रूप से सम्पन्न हो जाने के अनन्तर कैकेयी के हृदय में सुबुद्धि का वैता ही मोंका क्यों नहीं आया, जैसे दुर्जु द्धि का आया था। वास्तव में उचित यह था कि वह होश संभालती और गहरे अनुताय का अनुभव करती। इस हिट से कैकेथी के चिरत्र में प्रगति का उचित संचार न करने के कारण मानस्व में एक त्रुटि रह गयी है। 'साकेत' में इस त्रुटि के निवारण का प्रयत्न किया गया है।

**अनुतप्ता कैकेयी कहती है** :—

'थूके, मुक्त पर त्रैलोक्य मले ही थूके। जो कोई कुछ कह सके, कहे, क्यों चूके! छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुक्तसे, हे राम, दुहाई करूँ और क्या तुक्तसे? कहते आते थे यह अभी नर-देही। 'माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र मले ही।' श्रव कहें सभी यह हाथ ! विरुद्ध विधाता,— 'है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता चस मेंने इसका नाह्य मात्र ही देखा, हद हृदय न देखा, मृदुलगात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण त्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय श्राज यह वाधा! युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी— 'रघुकुल में भी थी एक श्रभागी रानी!' निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह 'मेरा— 'धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने 'घेरा।'

कैकेथी ने बोईनीचता पूर्ण कारड रचा था यह केवल इस आशा श्रीर ग्रिमिलाषा से कि उससे भरत को लाम होगा श्रीर उनके जीवन में ऐर्वर्य श्रीर श्रानन्द की वृद्धि होगी। किन्तु भरत का उतना निम्न श्रादर्श न होने के कारण उसे मुँह की खानी पड़ी; उसे भरत के भी रोष का भाजन होना पड़ा—

"हा! लाल ? उते भी श्राज कमाया मैंने। विकराल कुयश. ही महा कमाया मैंने। निज स्वगं उसी पर वार दिया था मैंने। हा! तुम तक ते श्रिषंकार लिया था मैंने। पर वही श्राज यह दीन हुश्रा रोता है। श्रीखराड श्राज यह दीन हुश्रा रोता है। श्रीखराड श्राज श्रंगार-चर्रेड है मेरा। फिर इससे बढ़कर कौन दर्ड है मेरा? पटके मैंने पद-पाएए मोह के नद में। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में, मद में? हा! द्राड कौन, क्या उडक्रांग श्रव भी? मेरा विचार कुछ द्या-पूर्ण हो तब भी।

हा दया ! हन्त वह घृणा ! श्रहह वह करुणा ! वैतरणी सी हैं श्राज जाह्नवी वरुणा !!?

अनुतसा कैकेयी पूर्ण रूप से प्रायश्चित्त करने को तैयार है। लद्मण की मूर्च्छा का संवाद पाकर वह भी युद्ध के लिए तैयार रही गयी:—

कैकेयी का यह चिरित्र विकास 'साकेत' की एक विशेषता मानी जायगी। यह विकास का श्रीगरोश हमें तभी से मिलने लगता है जब महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ। तुलसीदास जी ने पित वियोग की व्यथा का अवसर उपस्थित करके भी कैकेयी के चिरित्र में प्रगति का संचार नहीं किया है:—

"शोक विकल सब रोवहिं रानी । रूप शील बल तेज बलानी । करिं विलाप अनेक प्रकारा । गिरिह भूमि-तल बारिह बारा । विलपिंह विकल दास अरु दासी । घर घर स्दन करिंह पुर वासी । अपयेउ आजु भानुकुल भानृ । घर्म अविध गुण रूप निधानू । गारी सकल कैकेथिहिं देहीं। नयय-विहीन कीन्ह जग जेहीं।"

इस स्थल में साकेतकार ने कैकेश को केवल गाली दिलाकर सन्तोष नहीं किया है; उन्होंने उसके चरित्र को श्रिधिक स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न किया है:—

> ''कैकेयी का मुँह भी न खुला। पाषारण-शरीर दिला न ढुला! वस फट सी गर्यी वड़ी झाँखें। मानों थीं नयी बड़ी झाँखें। रोना उसको उपहास हुआ। जिस कृत वैधव्य-विकास हुआ। तक वह अपने से आप डरी। किस कुसमय में मन्थरा मरी!"

कैकेथी को पहला घक्का तो पति-वियोग का लगा। किन्तु दूसरा घक्का, पुत्र के तिरस्कार के रूप में आने वाला घक्का, उसके लिए असहा हो गया। यही वेदना कैकेथी के अनुताप की जननी है।

कैकेयी के चिरत्र संस्कार के लिए हमें गुप्तजी का श्राभार मानना चाहिये; किन्तु कथानक के प्रवाह में, उसकी दिशा के निर्धारण में वह कोई प्रभाव नहीं डाल सका है। उलसीदास जी की कैकेयी का मितनाश तो स्वयं शारदा ने किया था, श्रातः उसमें परिवर्त्त न की कोई गुजाइश नहीं थी। किन्तु 'साकेत' की कैकेयी को, पित के मरणोन्मुख होने पर भी, श्रापने निश्चय परिवर्त्त न में किस मनोवैज्ञानिक कठिनाई का सामना करना पड़ा, इस श्रोर किव ने कोई संकेत नहीं किया है। वस्तुतः पुत्र द्वारा तिरस्कृत होने के पूर्व उसके विचारों में कोई संशोधन नहीं उपस्थित होता। फलतः श्रानुत्तता कैकेयी श्रीरामचंद्र के बनवास को न समाप्त कर सकी श्रीर न संनित्त कर सकी।

### भरत

'रामचिरत मानस' के भरत और 'साकेत' के भरत में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। इसमें सन्देह नहीं कि उनमें आध्यात्मिकता और उच्च कोटि के भात-प्रेम के विकास को छोड़ कर किव के सामने कयानक को अग्रसर करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं था। भरत के चिरत्र को किसी अन्य दिशा में ले चलने का प्रयास स्वयं प्रवन्य के सौष्ठव के लिए घातक होता।

निहाल से ग्राने पर जब भरत को सम्पूर्ण वृत्त ज्ञात होता है तब वे श्रपनी माता के सामने कहते हैं—

"त्राज मैं हूँ कोतलाधिप घन्य, गा, विरुद्द गा, कौन मुक्तसा ग्रान्य। कौन हा ! मुक्तवा पतित-ग्रातिपाप। हो गया वर ही जिसे ऋभिशाप ! तू ऋड़ी थी राज्य ही के अर्थ, तो न था तेरा तनय ग्रसमयें.। श्रीर भूपर था न कोसला मात्रः छत्र-भागी है कहीं भी जात्र। च्तियों के चाप-कोटि-समच्, लोक में है कौन दुर्गम लच् ? था न किस छल का तुमे अधिकार ? सुत न था में एक, हम थे चार ! स्पंकुल में यह कलंक कठोर! निरख तो तू तनिक नभ की ग्रोर। देख तेरी उप यह अनरीति. खस पड़ें नस्त्र ये न सभीति। भरत-नीवन का सभी उत्साह,

होगया ठंडा यहाँ तक आह ! ये गगन के चन्दमिण-मय हार, जान पड़ते हैं ज्वलित आंगार !"

पिता के शब को सम्बोधित करके वे कहते हैं:-

"हा पिता, यों हो रहे हो सुत; क्या हुई वह चेतना चिर खुत! क्रिस ग्रभागे के लिए यह कारड, ग्रागया वह भत्संना का भागड! शास्ति दो, पाश्रो ग्रहो ग्रारोग्य, मैं नहीं हूँ यों श्रभावण-योग्य। त्याच्य भी यह नीच है नरराज हो न ग्रांतिम वचन-वंचित ग्राज!"

चित्रक्ट में जब श्रीरामचन्द्र ने उनके अपना उद्देश्य बतलाने के कहा, तब आरम-ग्लानि की अजि में जलते हुए उन्होंने कहाः—

"हे स्रार्य, रहा क्या भरत-स्रभीप्तित स्रव भी ? मिल गया स्रक्षण्टक राज्य उसे जब, तब भी ? पाया तुमने तरु-तले स्रर्यय—वसेरा, रह गया स्रभीप्तित शेष तद्यि क्या मेरा ! तनु तड़प तड़प कर तत तात ने त्यागा, क्या रहा स्रभीप्तित स्रोर तथापि स्रभागा ? हा ! इसी स्रयश के हेंतु हनन था मेरा ! स्रव जननी ही के हाथ हनन था मेरा ! स्रव कोन स्रभीप्तित स्रोर स्रार्थ वह किसका । स्रभार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका । स्रभार मेंने ही स्राज्य स्वयं मुँह फेरा, हे शार्य, बता दो तुम्हीं स्रभीप्तित मेरा ।"

महारानी कीशाल्या देवी ने भरत को जो प्रसागा-पत्रं दिया है वह ग्रह्मत्वत मूल्यवान है, भरत को पाकर वे श्रीरामचन्द्र को भी भूल गर्यों ! .वे उनसे कहती हैं:—

"वत्स रे त्राजा, जुड़ा यह त्रंक,
भातुक्त के निष्कलंक मयंक!

मिल गया मेरा सुके त् राम!
त् बही है, भिन्न केवल नाम!

एक सुद्ध्य, त्रीर एक सुगान।

एक सोने के बने दो पान!

ग्रम्मानुज मान का है भेद!

पुत्र मेरे, कर न पन में खेद!

केक्यो ने कर भरत का मोह!

क्या किया ऐसा बड़ा निद्रोह?

भर गई किर त्राज मेरी गोद!

त्रा सुके दे राम का सा मोद!

साकेत के कथानक संगठन की विशेषता के कारण उसमें भरत के चरित्र की विशेषता निस्सन्देह प्रस्कुटित हो गयी है; भरत अपने आनको माता कीशल्या और उर्जिला के सम्मुख अपराधी समभते ये; उनकी इस मावना का विकास, 'रामचरितमानस' में केवल उनके अश्रुओं द्वारा ही हुआ है, किन्दु 'साकेत' में भरत युद्ध की अपने में अपने आपको हवन कर देने के लिए भी सजद हो गये हैं। उनके इस संकटन में कीशल्या के अनि मातृ-प्रेम, लद्दमण के प्रति आतृ-प्रेम, और उर्मिला के प्रति कर्त्व-व-मिश्रित-प्रेम—सभी कुछ दिलायी पड़ता है। वे हन्मान के संबोधनी औषि समेत अपील्या से जाने के अनन्तर कहते हैं:—

> "मावात्रों से विदा माँग मेरी भी लेना। में लद्मराप्पय पथी उर्मिला से कह देना।

लौटूँगा तो साथ उन्हीं के ख्रीर नहीं तो। नहीं, नहीं, वें सुमें, मिलेंगे मला कहीं तो।"

अयोध्या के राजकुल में अपने को अंगारवत् समक्त कर भरत कितनी नेदना का अनुभव करते थे, इसका परिचय निम्न-लिखित पितियों से मिलता है। उनकी पत्नी मारडवी ने उमिला की ब्याकु-लता का वर्णन करते हुए जब कहा कि आज उन्होंने आहार भी नहीं किया, तब भरत ने कहाः—

'सिनिःश्वास तत्र कहा भरत ने तो फिर झाल रहे उपवास ।' भरत की इस घोषणा के बाद मारडवी ने फिर पूछा— "पर प्रसाद प्रभु का ?" यह कह कर हुई मारडवी श्रिधिक उदास ।"

इस पर भरत ने उत्तर दिया-

"सब के साथ उसे लूँगा मैं हैं गत। हाय, एक मेरे ही पीछे हुआ यहाँ इतना उत्पात। एक न मैं होता तो भव की क्या असंख्यता घट जाती। छाती नहीं फटी चिद मेरी तो घरती ही फट जाती।"

इस प्रकार भरत के आदर्श चरित्र को श्रंकित करने में साकेत-कार को यथेष्ट सफलता मिली है।

# हनूमान

'साकेत' में इनूमान का चित्र भी ग्रंकित करने में कुछ स्वतंत्रता से काम लिया गया है। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि हनूमान ही के मुख से सीता हरण से लेकर लद्दमण मूर्च्छा तक की कथाँ। कवि ने कहलायी है। इनूमान के इस नियोजन से कुछ श्रालोचकों को त्रापत्ति भो हुई है; क्योंकि स्वभावतः कथा का स्त्रधिकांश कवित्त्व नष्ट हो गया है; वे इतनी ऋधिक जल्दी में छे कि सम्पूर्ण वृत्त को श्रत्यन्त संद्येप से कह देने के सिवा उसमें नमक निर्च लगाकर उसकी सरसता वृद्धि नहीं कर सकते थे। जो हो, कवि ने लद्मण त्रीर उर्मिला को तो हमारे सामने विशेष प्रकाशपूर्ण बना कर लाने का प्रयत्न किया है, उसका यह प्रायः श्रनिवार्य्य परिणाम या । रही यह बात कि क्या इन्मान द्वारा समस्त वृत के कहे जाने का उचित त्रावसर हो सकता था, सो यह स्पष्ट है कि लम्बी से से लम्बी घटना श्रिधिक से श्रिधिक संत्रेन से कही जा सकती है। निसन्देह इनूमान के पास समयाभाव था, किन्तु यह भी निश्चित था कि यदि संजीवनी ऋौषधि सवैरा होने के पहले पहुँच बाय तो लद्मरा के प्रारा वच सकते हैं, श्रीर इन्मान् ने कथा का वर्ण न तन शरू किया है जब उन्हें ज्ञात हो गया कि अभी अद्धरात्रि ही का समय व्यतीत हुन्ना है:-

> "चौंक बीर उठ खड़ा हो गया, पृछा उसने कितनी रात? "ग्राह्मपाय," कुशल है तब भी, ग्राब भी है वह दूर प्रभात।"

े सवेरा काफी दूर था; ग्राभी इतना समय तो था ही कि हनूमान योगिसिंद से कैलास तक उड़कर वहाँ से संजीवनी महीविध लंका ते जाने की ग्राशा रखते थे। ऐसी ग्रावस्था में जब कार्य्य मार्ग ही में सिद्ध हो गया तब जनका वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाना कोई अनुचित बात नहीं थी। अपना परिचय देते हुए वे कहते हैं:---

"त्र्यांननेय को ग्राधिक क्रवी उन कार्त्तिकेय से भी लेखो । ही माताएँ 🕻 जिसके लिए जहाँ देखो। पर विलम्ब से हानि सुनी मैं हन्मान मारुति प्रभु दास। हेव जाता हिं, संजीवनी

योगसिद्ध से उड़ कैलास।" 'साकेत' के इन्मान ऋपने को नानर कहते हुए कुछ संकुचित से

होते 🐉 —

"त्र्रागे ऋष्यमूक पर्वत पर वानर ही कहिये; इम थै।

विपम आकृति में नर के सम थे।"

हन्सान का यह संकोच श्राधुनिक युग के बुद्धिवाद के योग्य ही हुआ है।

सीता जी के श्रमुसन्धान का कार्य करने में उन्होंने जो वीरता दिख-लायी, उसके वर्णन में उनकी नम्रता का परिचय मिलता है:—

"दुस्तर क्या है उसे विश्व में मात ः जिसे प्रसु का प्रणिधान । किया मकरायल मेंने

उसे एक गोष्पद सा मान।"

हनूमान का चित्र अंकित होने में फिर भी कसर रह गई है। 'मानस' में वे जैसे विशद रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं उसका ग्रवसर कवि ने 'साकेत' में हमारे लिए उपलब्ध नहीं किया।

# 'सोकेत' में प्रकृति वर्णन

महाकान्य में जीवन की नम्पूर्ण परिस्थितियों के समावेश के साथ साथ प्रकृति का विविध छ्विमय चित्र भी श्रांकित किया जाता है, ग्रातएव इस पर भी एक दृष्टिपात करना चाहिए।

प्रथम सर्ग में उषा का एक मनोहर चित्र हमें देखने की मिलता

"सूर्य का यद्यपि नहीं स्राना हुस्रा l किन्तु समसो रात का जाना हुन्ना। क्योंकि उसके श्रंग पीले पड़ चले। रम्य रत्नाभरण टीले पड़ चले। <sub>बहुत</sub> तारे थे ग्रॅंबेश कव मिटा । सूर्यं का आना सुना जब तब मिटा। वेष भूषा सान ऊषा श्रा गयी। मुख-कमल पर मुस्कराहट छ। गयी। पित्यों की चर्चहाहट हो उठी? चेतना की ग्रधिक ग्राहट हो उठी: हिमकर्गों ने है जिसे शीतल किया। श्रीर सौरभ ने जिसे नव वल दिया। प्रेम से पागल पवन चलने लगा; सुमन-रज सर्वोङ्ग में मलने लगा। प्यार से ग्रांचल पसार हरा-मरा। तारिकाएँ खींच लायी हैं घरा।"

इसके अनन्तर चार सर्गों तक इमें प्रकृति का कोई चित्र नहीं मिलता: अप्रोच्या की राजनैतिक परिस्थिति में जो शोचनीय काएड घटित हो गया उसके कारण प्रकृति की ख्रोर दृष्टिपात करने का कवि को कही ख्रवकाश नहीं या । किन्तु श्रीसमचन्द्र के चित्रकृट प्रवास से इसका श्रवसर मिल सका श्रीर चित्रकृट का एक संदित चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है:—

> "जिसकी श्रंगावली विचित्र वदी-चदी। हरियाली की फूल फूल पत्ती कदी। गिरि हरिका हर वेष देख वृष वन मिला। उन पहले ही वृषारूट का मन खिला। शिला कलस से छोड़ उत्स उद्धे क छ। करता है नग नाग प्रकृति श्रिभिक सा। चिस सलिल क्या किरण-योग पाकर सदा। वार रहे हैं चिथर राज-मणि सम्पदा। वन-मुद्रा में चित्रकृट का नग बड़ा।" किसे न होगा यहाँ हुएँ विस्मय बड़ा।"

नवम सर्ग में उभिला के विषाद की श्रिमिक्यित के सिलिधिले में प्रकृति के कुछ चित्र उपस्थित करने का कवि को श्रवसर मिल गया है। ये चित्र उमिला के जले हुए हृदय को श्रीर भी जलाने के लिए नहीं उपस्थित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में स्वयं गुप्तजी का कहना है!—

"साधारणतः विरह चर्णन में देखा जाता है कि विरही जुन सारे उद्दीपन विभावों को उपालम्म देकर कोसा करते हैं। द्विजराज जुद्दमा तक को कसाई कह देना तो कोई बात ही नहीं, श्रोर भी न जाने क्यान्वया नहीं कहा जाता। किन्तु उर्मिला इस विचार के विरुद्ध मानो विद्रोह करती है। वह सब का स्वागत करती है। इस कारण प्रकृति की शोमा में उसको अपने पियतम की श्रामा दिखायी देती है। × × × कमी वह चकवाक को सान्त्वना देती है, कभी कोयल को धेर्य घराती है, कभी लता को श्रवसर से लाम उठाने के लिए प्रोरित करती है, कभी वली को शिक्षा का पाठ पदाती है। नकड़ी श्रोर मक्खी भी उसकी सहानुभूति से विचत नहीं। श्रपने सदन

से वह एक पत्ता भी स्वा नहीं रहने देना चाहती, श्रीर उसे सरस वनाने के लिए श्रचल पसार लेती है।"

प्रकृति का यह रचनात्मक चित्र है, जिसकी त्रोर गुप्तनी ने संकेत किया है। ऐसे वातावरण में रहने से पी इत हृदय को सान्त्वना प्राप्त, होती है, त्रौर इसमें सन्देह नहीं कि उमिला त्रापनी सुन्यवस्थित विचार घारा के हारा प्रकृति से प्राप्त उदीपक प्रमानों को भी उनके शीतल रूप में ग्रहण कर सकी।

मनुष्य के चरित्र-विकास पर प्रकृति का प्रायः वहृत श्रिधिक प्रभाव पहता है; इस प्रभाव की त्रोर विरोप संकेत हमें श्रॅगरेजो के किव वर्ड सवर्थ में मिलता है। आधुनिक हिन्दी काव्य में पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'प्रियप्रवास' में जो राघा का चित्र श्रंकित किया है, उसमें राघा के व्यक्तित्व का विकास पति-वियोगपूर्ण प्रकृति-संयोग के वातावरण में प्रस्तुत किया गया है। 'साकेत' में प्रकृति के उद्दीपक स्वरूप की श्रोर हिष्टिपात नहीं किया गया, किया गया होता तो कोई आपित योग्य वात नहीं थी; हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में इस तत्व की अतिशयता हो गयी थी, इसी से यह आवश्यक से अधिक अरुचिकर हो गया है। अरुत !

निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकृति का एक चंचल चित्र मिलता है:

सिख निरख नदी की घारा

दलमल दलमल चंचल अंचल, मलमल भलमल तारा!

निर्मल जल अन्तस्तल भर के

उछल उछल कर, छल छल करके

यल अल तरके, कल कल घर के

विखराता है पारा!

सिल निरख नदी की घारा।"

x × x

"काली कोइल बोली—

होली-होली-होली!

हॅंस कर लाल होटों पर हिर्याली हिल डोली, फूटा योवन फाड़ प्रकृति की पीली-पीली चोली। होली—होली—होली।"

प्रकृति के बहुत से ऐसे ही सुन्दर चित्रों से 'साकेत' सुशोभित है। किन्तु महाकाच्य को प्राचीन अथवा आधुनिक दोनों में से एक को भी तृप्ति प्रदान करने वाली प्रकृति-वर्णन की प्रसुरता साकेत में नहीं पायी जाती। प्रभात का वर्णन, संध्या का वर्णन, चाँदनी रात का, अन्वकार का, छहीं ऋतुओं का, समुद्र, पहाड़, भरता, नदी, आदि सब का वर्णन महाकाव्य के भीतर समाविष्ट होना चाहिए, और यह भी शब्दकोश के भीतर अने वाले शब्दों की तरह नहीं, बलिक अँगूठी में बड़े हुए नगों की तरह । 'प्रियप्रवास' में भी कहीं कहीं उक्त विषयों का समाविश कृतिम और कलाहीन हो गया है।

# साकेत में अलङ्कार-योजना

जहाँ अनुभृति का प्रज्ल वेग होता है, वहाँ अलंकारों की खोज नहीं करनी पड़ती; उसके लावएय-सागर को अभिराम बनाने के लिए उसकी चंचल तरंगें ही काफी हैं; उसे अन्य गहनों की आवश्यकता नहीं। किन्तु काव्य में ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ अनुभृति शिथिल रहती है और प्रायम नीरस पदों की शिथिल प्रगति के रूप में प्रकट होती है। ऐसे स्थलों ही में प्राया सञ्चार करने के लिए अलंकारों का उपयोग उचित है।

े 'साकेत' में ऐसे स्थल अनेक हैं, वहाँ अनुभृति का स्रोत उमड़

पड़ा है, कैकेयी का अनुताप, भरत की आत्मग्लानिः श्रीरामचन्द्र का बनवास से लौटने पर अयोध्या में प्रवेश आदि ऐसे ही स्थल हैं:—

(१) ''क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानी ? बतला दे कोई मुफ्ते उच्चकुल मानी । सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा ? पर हाय, आज वह हुई निपट नालम्बा ? मैं सहज मानिनी रही वही ज्ञाणी । इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी । पर महा दीन हो गया आज मन मेरा। भावज्ञ सहेजो तुम्हीं भाव धन मेरा।"

x x

(२) "हे देन भार के लिए नहीं रोता हूँ। इन चरणों पर ही मैं श्रधीर होता हैं। तो जैसी आजा; आर्य मुखी हो बन में। जूकेगा दुख से दास उदास भवन में। वस मिलें पादुका मुक्ते, उन्हें ले जाऊँ। वच उनके वल पर श्रविध पार मैं पाऊँ । हो जाय ग्रवधिमय ग्रवध ग्रयोध्या ग्रव से। मुख खोल नाय, कुछ बोल सक् में सबसे । (३) "पैदल ही प्रमु चले भीड़ के संग पुरी में। संघर्षित थे आन अंग में अंग पुरी में। श्रहा समाई निहीं श्रयोध्या फूली-फूली। तव तो उसमें भीड़ श्रमाई ऊली ऊली। पुर कन्याएँ खील फूल घन बरसाती थीं । कुल ललनाएँ घरे भरे शुभ घट गाती थीं। द्वार-द्वार पर भूज रही थीं शुभ मालाएँ। भारती थीं ध्वन व्यवन शीला शालाएँ।

राजमार्ग में पड़े पांवड़े फूल भरे थे। छुत्र लिये थे भरत, चौर शत्रु झ घरे थे। माताश्रों के भाग श्राज सोते से जागे। पहुँचे, पहुँचे राम राज तोरण के श्रागे। न कुछ कह सकीं नवे देख ही सकी सुतों को। रोकर लिपटीं उठा उठा उन प्रण्ति युतों को। कांप रही थीं हर्ष-भार से तीनों थर थर। छुटा रही थीं रत्न श्राज वे तीनों भर भर। लिये श्रारती वे उतारती थीं तीनों पर। क्या था जिसे न श्राज वारती थीं तीनों पर। क्या था जिसे न श्राज वारती थीं तीनों पर।

इन पंक्तियों में बड़ा प्रवाह है, इन्हें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कराने के लिए श्रालंकारों की सहायता की श्रावश्यकता नहीं है । किन के हृदय श्रीर पाठक के हृदय के सम्मिलन के लिए वास्तव में श्रालंकार दूत श्रयवा दूती का काम नहीं करता; वह तो एक वाधा ही खड़ी करती है। किसी किन की नायिका श्रपने प्रेमी से कहती है:—

'मोहिँ तुम्हें यह श्रन्तर पारत, हार उतारि उतै घरि राखौ।'

ठीक यही बात कविता श्रीर उसके रिक सहृद्य समाज के सम्बन्ध में कही जा सकती है। परन्त किर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि श्रालंकारों का हमारे जीवन में, काव्य में एक विशेष स्थान है श्रीर उनका यह स्थान सदा ही बना रहेगा। यह स्थान वही है जहां श्रानुभूति थक कर, हार कर बैठ जाती है, श्रीर किर भी रिकान का काम उसे करना ही पड़ता है। गुप्त जी के समस्त ग्रंथों में साकेत श्रात्यन्त श्रालंकार युक्त है, श्रीर साकेत के समस्त सभी की ग्रापेता नवग सर्ग सब से श्राधक श्रालंकात है। इसका

क्या अर्थ है ? क्या उर्मिला की वेदना का प्रवाह कुंठित हो गया है ? क्या वह उन्मुक्त स्रोत की तरह प्रगतिशील नहीं होता ? हाँ, यह सत्य है कि किव ने उर्मिला को उसकी प्रकृत वेदना नहीं प्रदान की । उर्मिला पित-वियोग से दुःखित है । लेकिन लोक-मर्प्यादा के भावों से जकड़ी रहने के कारण वह अपनी प्राकृतिक व्यथा को प्राकृतिक हंग के व्यक्त न कर के ऐसे हंग से व्यक्त करना विद्य के वास्तविक उद्गारों को दिशा को कोई पहचान न सके । उसका विषाद किसके लिये है; उसके आंसुओं की नदी किस पहाड़ से निकल कर किस समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, इसमें थोड़ी सी दुविधा है; अनिश्चय है, जैसा कि दिखलाया जा चुका है । इसी अनिश्चय के कारण उर्मिला का दुःख उस केन्द्र को नहीं प्राप्त कर पाता जिसमें की उसको प्रवाह प्रदान करने की शक्ति हो सकती है । इस केन्द्रिकता के अभाव की पूर्ति करने ही के लिए अलंकारिता का अगामन हुआ है ।

त्रलंकारिकता की हान्ट से यह सर्ग, जैसा कि कहा जा जुका है, सम्पूर्ण कान्य का भूषण-स्वरूप है। ग्रन्य सर्गों में भी यह सामग्री यथेन्ट मात्रा में है, ग्रीर ग्रावश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्थल में जहां ऐसी ग्रावंकृति की श्रिषिकता है, हम कला की हार ही समभौं। क्योंकि, कहीं कहीं तो ग्रावंकृत ही कला ही विजय-गीति के रूप में ग्रावतित होती है। उदाहरण के लिए निम्न स्थल को देखिए:—

"कनक लितिका भी कमल सी कोमल । धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला ? जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े । दीरकों में गोल नीलम हैं जड़े । पद्मरागों से द्रांत निर्मित हैं घने । मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने । श्रीर इसकः हृदय किछसे है बना । वह हृदय ही है कि जिससे है बना । शारा पर सब श्रंग मानो चढ़ चुके । प्रारा फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके । प्रारा फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके । श्रा गुराई से मिला श्राक्य है । श्रा गुराई से मिला श्राक्य है । लोल कुरडल मरडलाकृति गोल हैं । घन पटल से केश कान्त कोपल हैं । देखती है जब जिधर यह सुन्द्री। दमकवी है दामिनी सी चुत भरी। हैं करों में भूरि भूरि मलाइगां। लचक जातों श्रन्यथा न कलाइगां।

× × ×

उमिला ने कीर-सम्मुख दृष्टि की । या वहाँ दो खंजनों को सृष्टि की । मीन होकर 'कीर तब विस्मित हुआ । रह गया वह देखता-सा स्थित हुआ । प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा— 'रे सुभाषी, बोल चुन क्यों हो रहा ?'

× . × ×

नाक का मोती अधर की कान्ति से। बीज दाड़िम का समक्त कर भ्रान्ति से। देख कर सहसा हुआ शुक्र मीन है। सोचता है, अन्य शुक्र यह कीन है।"

'साकेत' में साये हुए थोड़े से अलकारों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:—

# **बेकानुप्रास**

"किन्तु मेरी कामना छोटी बिड़ी है तुम्हारे पाद-पद्मों में पड़ी।"

### वृत्यानुप्रास

"देख भाव प्रविश्वता वर वर्णता । चाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता । × × × अवश अवला तुम ? सकल बलबीरता । विश्व की गम्भीरता भृव धीरता।"

#### यमक

"श्रंगराग पुरांगनाश्रों के धुते। रंग देकर नीर में जो हैं धुते।"

#### उपमा

"ितरल सली ये खंजन आये।
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इयर मन भाये।
फैला कर उनके तन का आतप मन से सरसाये।
धूमें वे इस और वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाये।
करके ध्यान आज इस जन का निरुचय वे मुसकाये।
फूल उठे हैं कमल अधर से ये बन्धूक मुहाये।
स्वागत, स्वागत, शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाये।
नम ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्थ भर लाये।

### उत्प्रेचा

मेरी दुवंलता क्या दिखा !रही तू श्रारी सुफे दर्पण में । देख, 'निरख सुख 'मेरा वह तो धुँधला हुश्रा स्वयं ही सिण में ।

### **अतिशयोक्ति**

"पूछी थी सुकाल दशा मैंने ग्रांन देवर से— कैसी हुई उपन कपास, ईख, धान की? बोले इस बार देवि देखने में भूमि पर दुगुनी दया सी हुई इन्द्र भगवान की। पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कपकों ने, श्रन्य गुड़ गोरस की वृद्धि ही बखान की। किन्तु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय, यह कह रोशी एक श्रवला किसान की।"

## सन्देह

"क्या यही साकेत है जगदीश! यी जिसे ऋलका सुकाती शीश।

x x · >

श्राज क्या साकेत के सब लोग, सांग कर श्रपने श्राखिल उद्योग, शान्त हो बैठे सहज ही श्रान्त ! दीखते हैं किन्तु क्यों उद्शान्त ?"

# साकेतं का महाकाव्यत्व श्रीर उसका संदेश

लद्मण और उर्मिला को नायक और नायका के रूप में ग्रह्ण करने पर महाकाव्य के रूप में 'साकेत' की परिधि संकीर्ण हो जाती है। उनके स्थान में यदि रामचन्द्र जी और सीता को नायक और नायिका के पद पर आरूढ़ करें तो लद्मण और उर्गिला को उतना विस्तीर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता, जितना 'साकेत' में दिया गया है। इसके स्रितिक कि ने स्वयं ही रामचन्द्र और सीता को नायकों के नायक स्रथवा शिच्क के रूप में यहीत किया है। वास्तव में यह प्रवन्ध ठीक नहीं; महाकाव्य में नायक और नायिका को विकास के लिए उन्मुक्त चेत्र मिलना चाहिए। यह भी उल्लेख योग्य है कि लच्मण और उर्भिला को महाकाव्य के साधारण महत्व के सन्देश ही प्राप्त हुए हैं; प्रधान शत्र रावण का बघ श्रीरामचन्द्र ही के हाथों कराया गया; और महाकाव्य की प्रधान घटना का सम्बन्ध श्रीरामचन्द्र और सीता ही से स्थापित किया गया है, सीता के विषाद के सामने उर्मिला का विषाद स्रत्यन्त निस्सारना समभ पड़ने लगता है। 'साकेत' के कथानक संगठन में ऐसी बुटि हो गयी है कि उपमें हमें उस चट्टान का ठीक ठीक पता ही नहीं चलता जिसके विषद्ध टकराने पर ही उस महाससुद्ध की लहरें सौंदर्य की सुध्टि करने में समर्थ होंगी; लच्य के स्रसंदिग्ध निर्धारण के स्रभाव में उसमें तीव्रता का स्रभाव हो गया है।

महाकाव्य को सम्पूर्ण जोवन के गान के रूप में अवतरित होना चाहिए। उसे विराट् सत्य का, सर्वकालीन श्रीर सार्वभीम सस्य का गान करना चाहिए; लच्नण की वाणी में नहीं; श्रीरामचन्द्र की वाणी में हमें इस गान की उपलिच हुई है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं; यही वह तत्व है जिससे यह संसार ही स्वर्ग वन सकता है; यही विज्ञान है, जो हमें 'साकेत' से प्राप्त होता है, मनुष्य मात्र के प्रत्येक युग के जीवन के लिए इस विज्ञान में अमृत संचार करने की शक्ति है, समाज में व्यक्ति के अधिकारों में स्वन्छन्दता का विस्तार उसी, सीमा तक होना चाहिए जिस सीमा तक उससे समाज की सामृहिक प्रगित में वाघा न पड़े, यह साकेत के सर्वोच्च चरित श्रीरामचन्द्र की उक्ति है, जिसकी ग्रोर कि का व्यक्तित्व भी सहज ही प्रवाहित हुन्ना है। श्रीरामचन्द्र ने कहा है:—

"इमको लेकर ही ऋखिल सुध्यि की कीड़ा। ऋगनन्दमयी नित नई प्रवच की पीड़ा। . निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी ! हम हों समध्टि के लिए व्यध्टि बलिदानी !"

गुतनी ने अपने प्रायः समस्त प्रन्थों में न्यिक्त-साधना हो का संदेश प्रदान किया है; 'साकेत' में भी यही सन्देश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस सन्देश में सार्वभीम और सर्वकालीन होने की क्षमता विद्यमान है; साथ ही हमारे भारतीय समाज की वर्च मानकालीन परिश्यित में इसके स्थानीय उपयोग की विशेष सार्थकता है, क्योंकि राष्ट्रीय हित के लिए भारतीय व्यक्ति को वर्तमान काल में जितना त्याग करने की आवश्यकता है उतनी शायद ही कभी रही होगी।

महाकाव्य में जिस चरम सत्य की अभिव्यिक्त की जाती है उसमें ऐसी शांक्त होनी चाहिए जिससे हमारे जीवन के प्रत्येक काल की समस्याओं और उलम्मनों को युग सत्य का समाधान प्राप्त हो सके। 'साकेन' में भी हमें इस सामर्थ्य का दर्शन मिलना चाहिए; भिन्न-भिन्न युगों की उन्मुक्ति के लिए उनके सत्य का आलोक प्रस्तुत करने की जितनी ही प्रतिभा 'साकेत' में होगी उतनी ही अमरता और कृतकृत्यता उसे मानव हृदय से प्राप्त हो सकेगी। भविष्य का हाल भविष्य जाने, हमें तो यह देखना है कि उसने हमारे प्रस्तुत युग के लिए उद्धारक सत्य का कितनी माना में आविष्कार किया है।

साकेत के किय ने व्यक्ति-साधना का व्यापक गान तो किया, किन्तु जब उसकी व्यापकता को उसने हमारे लिए उपयोगी बनाने का विचार किया, उसकी माहा-रेखा को निश्चित करना शुरू किया तब कुछ कुपण्यता से काम ले लिया। हमारे-युग-सत्य का विग्व साकेत में यदि कहीं मिल सकता है तो वह लहमण्, उर्मिला, रामचन्द्र, सीता और शाचा हमारे काम की चीज है, किन्तु जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, उनका कोध एक ऐसा ज्वालामुखी पहाड़ है, जिनके किसी भी समय धषक

उठने की ख्राशंका बनी रहती है। उमिला ने जितना त्याग किया है, उससे कहीं अधिक त्याग की ख्रावश्यकता हमारे वर्त्त मान समाज की कुल-बधुद्रों के सामने उपस्थित है। रामचन्द्रजी स्थितपत्र हैं, सहृदय हैं, उपकारी हैं, यह सब तो ठीक, किंतु उसके व्यक्तित्व में हिंदू राष्ट्रीयता का, हिंदू संस्कृति का जितना प्रवाह है उतना भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं, हिन्दू और मुसल्मान संस्कृति से परे एक नव समन्वयमयी संस्कृति जो हमारे वर्त्त मान जीवन को शासित की ख्रोर पैर बढ़ा रही है, उसका उसमे ममावेश नहीं है। रही छीता, सो वे तो समस्या-रूपिणी हैं, निस्सन्देह वे हमारी ख्राधुनिक उलम्मन ख्रीर पराधीनता का प्रति-निधित्व करती हैं। सोताजी के सम्बन्ध की निम्नलिखित पंक्तियाँ—

"उस वैभव की विरक्ति छी"
वैदेही व्याकुल मन में ।
भिन्न देश की खिन्न लता छी।
पहँचानी श्रशोक वन में ।
च्या च्या में भय खाती थीं वे
क्या क्या श्रांस् पीती थी।
श्राशा की मारी देवी उस
दस्यदेश में जीती थी।"

हमारी स्वाधीनता देवी के बन्दी-जीवन की हमें याद दिलाती हैं। इस विवशता का ज्ञन्त करने के लिए राजु न का ज्ञाहान हमारे लिए ज्ञाशापद है:—

> "भूल जयाजय श्रीर भूल कर जीना मरना। हमको निल कर्त्त व्यामात्र है पालन करना। जिस पामर ने पतित्रता को हाथ लगाया। उसको-जिसने श्रतुल विभव उसका दुकराया। प्रभु हैं स्वयं समर्थ, पाप कर कार्ट उसके। रामवाण हैं सवग, प्राण जी चार्ट घुसके।

करता है प्रतिशोध किन्तु आहान हमारा। जमा रहा है जाम हमें स्रभिमान हमारा। खींच रहा है स्राज शन ही ध्यान हमारा। लिखे रात्रु-लंका-सुवर्ण स्राख्यान हमारा।

्यञ्च स की ज्योजस्विनी वाणी में व्यक्त निम्नलिखित उद्वोधन राष्ट्रीय नागरण के भावों से ज्योत-प्रोत हैं:—

> "हाय मरण से नहीं किन्तु जीवन से मीता। राज्ञियों से घिने हमारी देवी कीता। बन्दी-एड में बाट जोहती खड़ी हुई है। व्याध जाल में राज्ञहंसिनी पड़ी हुई है। अवता का अपमान सभी बलवानों का है। स्ती धम्में का मान मुकुट सब मानों का है। मारो, मारो जहाँ बैरिनों को तुम पाछो। मर मर कर भी उन्हें प्रेत होकर लग जाओ।"

इस संनिप्त निवेदन से, आशा है, पाठकों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि 'ताकेत' हमारे आधुनिक युग के आदर्श के अनुसन्धान में उतनी ही दूर जा सका है जहां तक हिन्दू राष्ट्रीयता के घेरे ने उसे जाने दिया है। साकेत में प्रकृत वर्णन भी प्रचुर नहीं है; प्रकृति के लिए उन्माद का अनुभव कराने वाली पंक्तियों के हमें दर्शन नहीं मिलते। ईश्वर भावना का एक हलका विकास रामचन्द्रजी के चित्रण में मिलता है, किन्तु ईश्वर में तल्तीन हो जाने का नशा 'साकेत' के किसी पात्र में दिखाई नहीं पड़ता। हन्सान, लद्दमण, उमिला, भरत आदि पात्रों के द्वारा ईश्वर-मिता का एक आकर्षक रूप खड़ा किया जा सकता था; किन्तु किने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुत्रजी के अधिकांश काव्यों का विषय मन्तुष्य और समाज ही रहा है, और 'साकेत' में भी वह ज्यों का त्यों बना रह गया। इस

द्येत्र में भी कवि ने 'साकेत' द्वारा वह विस्तृत उपयोगितापूर्ण सन्देश नहीं दिया जो हमारे वर्त्तभान युग की भूख को बुम्हा सके ।

# ्यशोधरा

उमिलां ही की तरह यशीषरा भी पित-वियोगिनी है; किन्छ यशोधरा के विधाद में अधिक उच्चता है। उमिला के वियोग की तो अविध निश्चित थी, लेकिन यशोधरा का वियोग निरविध था। गीतम मुक्ति खोज में गये थे, उनके मिलने पर ही वे अपने जन्म-स्थान में किर से आ सकते थे, यदि यशोधरा के वियोग की कोई अविध हो सकती है तो यही। किन्तु, मुक्ति के रूप विश्व की अविध के समाप्त होने पर भी यशोधरा अपने पित का कौन सा उपयोग प्राप्त कर सकती ! एक प्रकार से यह चिर वियोग था, यशोधरा ने अपने पित को एक बार खोकर सदा के लिए खो दिया।

यशोधरा को इस बात का रख नहीं है कि उसके पतिदेव मुक्ति के लिये तप करने को चले गये; वास्तव में उसे वेदना इस बात की है कि वे चोरी-चोरी गये। पति के इस प्रकार जाने से यशोधरा श्रपमान का श्रमुमन करती है, वह यह सोच कर दुलो होती है कि उसके प्राणेश्वर ने उसे बहुत ही श्रयोग्य स्त्री माना, तभी तो उन्होंने श्रपने जीवन कार्य की सिद्धि में उसे वाधा-स्वरूप समक्ता और श्रपने निश्चय की सूचना नहीं दी। वह कहती है:—

"विद्ध हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गये, यही वहा ह्याघात । छिल वे मुफ्तते कह कर जाते, 'कह तो क्या मुफ्तते वे अपनी पथ-वाघा ही पाते × स्वयं सुषिज्ञित कर के च्रिण में, प्रियतम को, प्राणों के पण में, हमीं भेज देती हैं रण में— चात्र धर्म्म के नाते। स्राल्व वे सुभसे कह कर जाते।

यशोधरा का हुद्य उच्च है; वह त्याग करने से संकोच नहीं करती; यही नहीं, वह उस खोये हुए अवसर के लिए दुखी है, जो उसे मिल सकता था, किन्तु जिसे पतिदेव ने नहीं मिलने दिया, इस अवसर पर वह दिखला देती कि जीवन के उच्च उद्देश्यों के लिए लम्बा विरह प्रदान करके गमन करने वाले पति को आय्य बालाएँ किस उत्साह से विदा करती हैं।

यशोधरा में उत्तरदायित्व का भाव यथेष्ट मात्रा में है। वह अपने कॅंचे त्रासन से इंच भर भी नहीं खिसकती। शुद्धोदन का पितृ-हृदय पुत्र की खोज करने के लिए व्याकुल है; लेकिन यशोधरा इस कार्य से तिनक भी सहमत नहीं, वह कहती है, क्या वे बच्चे हैं, जिन्हें भागा हुआ देख कर इम हूँ दुने के लिये निकलें श्रीर पकड़ कर घर लाएँ। उसने अपने धेर्य द्वारा अपनी योग्यता को प्रमाणित कर दिया है-वह योग्यता जो गौतम ऐसे त्यागी पुरुष की पत्नी में होनी चाहिये। कल्पना के जिस उत्थान से इस राजवधू की देदना का समाधान हो सकता या, उसकी श्यिति के विरुद्ध अपने मानस में वह अनुभूति की लहरें उठने देती है, कभी रो लेती है, कभी आहें भर लेती है; लेकिन उसके उस कर्मणा ज्यापार से हमारे हृदय में निर्राक्त नहीं उत्रत्न होती, सहानुभृति ही जाग्रत होती है। उमिला की श्रोर उसकी स्थित, जहाँ तक पति-वियोग का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो एक सी ही है; किन्तु दोनों के वियोग की परिश्यितियों में बहुत बढ़ा अन्तर है। उर्मिला का सीभाग्य या कि ज्ञारम्म ही से वह पति की ज्ञतिशय प्रीति से कृतार्थ थी, श्रीर चौदह वर्षों की श्रवधि के समाप्त होने पर वह फिर श्रपने

प्रिय को पा गयी। लेकिन साथ ही उर्भिला का दुर्भाग्य यह है-यिद इसे दुर्भाग्य ही कहें - कि उसका उत्तरदायित्व यशोधरा के उत्तरदायित्व की अपेद्धा कहीं अधिक महान् है। यशोधरा राजवधू थी, राजधम्म उसके कुल का धर्मा था; राज्य को छोड़कर मुक्ति के लिए मारे मारे फिरने में जो आदर्श निहित या, वह निस्सन्देह राजकीय भोग निलास के वातावरण में पलने वाले राजधम्म से कहीं ऊँचा था। श्रपने त्रियोग के समाधान के लिए यशोपरा बहुत केंचे उठती है, वह श्रपनी दृढ़ता न्त्रीर गम्भीरता को यथाशिक हाथ से नहीं छूटने देती, किन्तु यदि उसने उर्मिला की तरह श्राँस बहाकर किपलवस्तु की पैदावार में खारेपन का संचार कर दिया होता तो उसके रुदन की अतिशयोिक में हमें कोई स्त्रापित न हो सकती, समाज को कोई शिकायत न हो सकती। नास्तव में सच बात तो यह है कि उर्मिला के आंसुओं पर यशो-घरा को ऋधिकार होना चाहिये था, यशोषरा की उच्च कल्पना और उच्च अनुभूति उर्मिला को मिलनी चाहिए थो। मैं यह नहीं कहता हूँ, कि यशोवरा के चित्रण में परिवर्तन की आवश्यकता है; नहीं वह जिस रूप में इमारे सामने प्रस्तुत की गयी है, वह संतीषजनक है वक्तव्य केवल यह है कि यदि यशोधरा उर्मिला के ब्राँसुग्रों को उतनी ही मात्रा में ग्रहण कर ले तो सामाजिक स्नादर्श की स्रोर से उसे कोई रकावट नहीं मिलेगी—वह रकावट, जिसने उर्मिला के म्रातिशय रोने पर हलके हाथों श्रनीचित्य की मुहर लगा दी है। सामाजिक श्रादर्श, कौद्रिविक शिष्टाचार ऋदि हमारे सामने एक माप उपस्थित कर देते हैं, जिसकी संगति में इमारे त्राचरण को प्रगति करनी चाहिए। इस माप के समकदा करने में प्रतिष्ठा है, किन्तु ऊँचा उठने में श्रीर भी सम्मान है। उर्मिला इस माप के समकत्त्व नहीं श्रा सकी, किन्तु, यशोषरा इत माप से कॅचे उठ गयी। यशोषरा कहती है:-

"मिला न हो इतना भी योग, मैं हँस ़ लेती तुमे वियोग! देती उन्हें विदा में गाकर, भार फेलती गीरव पाकर, यह निःश्वास न उठता हा कर। बनता मेरा राग न रोग; मिला न हा इतना भी योग।"

यशोधरा को यही विशेषता हम उर्मिला में देखना चाहते थे। श्रस्त ।

गौतम श्रामे बच्चे को बड़ी ही छोटी श्रवस्था में छोड़ नर चलें गये। प्रियतम को सम्बोधित करके यशोधरा राहुल के सम्बन्ध में कहती हैं:—

"यह छोटा। सा छौना

कितना उज्ज्वल, कितना कोमल, क्या ही मधुर सलौना !
क्यों न हँ सूँ रोजें गाजें में लगा मुक्ते यह टीना !
श्रार्थ पुत्र श्राश्रो उचमुच में दूँगी चँद खिलौना !"
यशाधरा कितनी उदार है, यह उसकी गौतमी के साथ ही निम्नि

.गौ॰—निर्दयो पुरुषों के पाले पड़कर हम श्रवला-क्रनों के भाग्य रोना ही लिखा है।

य॰—ग्रारी त् उन्हें निर्दय कैसे कहती है ? वे तो किसी कीट-पतर्झ का भी दुख नहीं देख सकते।

गौ॰—तभी न हम लोगों को इतना सुल दे गये हैं। य॰—वे हमारे सच्चे सुल की खोज में ही गये हैं।"

पित के वियोग ने यशोधरा की वाया को ऐसा दुर्वल बना दिया है कि वह उसके पुत्र राहुल ही की पहचान में नहीं आता । एका एक चित्र को देखकर कुमार कहता है:—

'श्ररे यह तो देख, पिता के पास हा यह कौन खड़ी है ? वे उसे मरकत की माला उतार कर दे रहे हैं, वह हाथ बढ़ांकर भी संकुचित सी हो रही है। सिर नीचा है। फिर भी ऋषखुली ऋँखं उन्हीं की श्रीर लगी हैं। मां, यह कौन है ?"

फिर कुछ ध्यान से देखकर कहता है,

"यह मेरी मोसी हैं। मुख माँ के मुख से मिलता है। इतना गौरव नहीं है, परन्तु सरलता ऐसा ही है। क्यों माँ, हैं न मौसी ही 🗓 🥕

ग्रीर यह राहुल की माँ यशोधरा ही का चित्र था।

यशोधरा के हृदय में पीड़ा के प्रवल कोंके आते हैं, किन्तु उनमें इतना वल नहीं है कि वे उसके पैर उखाड़ दें, प्रियतम जो उसकी उपेत्ना करके, उसके उचित श्रिधिकारों की श्रवहेलना करके चले गये—वह बात उसके कलोजे में काँटे की तरह खटकती रही है। इस अवमानना के उत्तर में उसने भी निश्चय कर लिया है कि वह अपने स्थान से च्युत नहीं होगी। उसकी वह प्रतिज्ञा शुद्धोदन के बहुत समकाने हुकाने पर मी श्राटल रहती है; यह जान लेने पर भी कि उसके पतिदेव बहुत पास ही आ गये हैं, वह अपनी आँखों को तरधा कर, अपने प्रांगों को तड़पाकर जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है, न्याकुलता के चाल में पड़कर विचलित नहीं होती। वह उनके दर्शन के लिए क्यों नहीं चल सकती, इसके सम्बन्ध में प्रश्न किये जाने पर कहती है:-

'वाधा तो यही. है मुमे बाबा नहीं कोई भी। विष्ठ भी यही है जहाँ जाने से जगत में । कोई मुक्ते रोक नहीं सकता है-धर्मा ते, फिर भी जहाँ मैं आप इच्छा रहते हुए, जाने नहीं पाती! यदि पाती तो कभी यहाँ, बैटी रहती में ? छान डाज़ती घरती को ! सिंहिनी सी काननों में योगिनी सी शैलों में, शफरों सी जल में विहंगिनी सी व्योम में, बाती तभी श्रीर उन्हें खोज कर लाती में।"

विषादमयी यशोधरा के व्यक्तित्व में एक अनमोल तत्व लिए। रक्खा है, जिसे इस रचना का सन्देश कह सकते हैं। वह है मुक्त की ऐसी खोज करने के प्रति विद्रोह, जिसमें सांसारिक कर्ता वर्षो की सुला कर अपनी प्रमति का प्रथ परिष्कृत करने का प्रयत्न किया जीता है। जिन समस्याओं से व्याकुल होकर गौतम ने संशारत्याग किया था, वे उनके निम्नलिखित कथन में समाविष्ट हैं:—

"देखी मैंने ब्राज जरा! हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोषरा? हाय,! मिलेगा मिटो में वह वर्ण मुक्य खरा? सूज जायगा मेरा उपवन, जो है ब्राज हरा? सी-सी रोग खड़े हों सम्मुख पशु ज्यो बाँघ परा? धिक जो मेरे रहते मेरा चेतन जाय चरा? रिक्त मात्र है क्या सब भोतर बाहर भरा भरा? कुछ न किया, यह सूना भव भी यदि मैंने न तरा।"

यशोधरा तर्क के द्वारा पति की विचा । चारा का खंडन करती है:-

'विदि हममें अपना नियम और शम देम है, तो लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है। वह जरा एक विश्रान्ति जहाँ संयम है? नव जीवन दाता मरण कहाँ निर्मम है? भव भावे मुसको और उसे मैं भाजें।

कह मुक्ति भला किसलिए तुक्ते में पाऊँ।'

यह तक निम्नलिखित पंक्तियों में भावुकता से सिक्त होकर प्रवार इस हुआ है:—

"ज्ञल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ वरसते, में प्यासी की प्यासी। ग्राम्रो हो बनवासी।

यशोधरा की साधना सिद्ध हुई। भगवान तथागत को स्वयं हीं उसकी सेवा में पधारना पड़ा। उन्होंने मान लिया कि जिस प्रकार है चले गये थे, उसमें उनकी दुवलता ही छिपी थी:—

माना तब दुर्वेल था तुमको मैं तज गया निदान ।
किन्तु शुमे परिणाम भला ही हुआ सुधा-सन्धान ।
यदि मैंने निर्देयता की तो चमा करो प्रिय जान ।
मैत्री करुणा-पूर्ण आज मैं शुद्ध-बुद्ध भगवान ।''
भगवान् तथागत ने नारी की महत्ता भी स्वीकार कर ली:—
'दीन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी,

भूत दया-मूर्त्त वह मन से शरीर से। चीरण हुआ बन में ज़ुधा से मैं विशेष बव,

सुक्तको बचाया मातृ जाति नेही खीरसे। श्राया जब मार सुके मारने को बार बार,

श्रप्तरा श्रमीक्रनी सजाये हेम-होर से ! तुम तो वहाँ थी धीर ध्यान ही तुम्हारा ब्रह्म, |

ं जूभा मुभे पीछे कर पंचरार वीर से।"

जीवन में नारी की उपयोगिता के पन्न में इससे बढ़ कर और क्या प्रमाण पत्र हो सकता है? भगवान बुद्ध की उपयुक्त दुवलता सीकृति ही में गाहरें । जीवन के साथ पाय जट्य को जो जो करने के पन्न का समयन भी निहित है; और यहा यह काव्य नीरस वैराग्य के हृदय में सहदयता का सुमन बाग्र किला कर अपना लहण केच बिद्ध कर लेता है। ये छोटी-मोटी तत्व की बात सो यशोधरा में मिलती ही हैं, किन्तु यह विशेष प्रयान देने योग्य बाय है कि किन्ते यशोधरा को भी, उमिला ही की तरह, समान सेविका नहीं बनाया, चिल्क जैसे ह की वैसे ही यशोधरा को मी पति-वियोग की व्यथा में लीन

ा च गुर्निष

कर डाला है; इस प्रकार धमान के हित के लिए व्यक्ति प्रधानता, स्रायना विवशतापूर्वक स्नात्म-स्याग की धाधना करे, यही प्रधान सन्देश हमें योशधरा के जीवन से प्राप्त होता है !

यशोधरा को किन ने बहुत केंचे उठाया है; प्रस्तुत स्थान पर पहुँच कर वह एक व्यक्ति मात्र नहीं रह गयी है, बल्कि एक भावना, एक पन्न की प्रतिनिधि हो गयी है। वह सांसारिक जीवन को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, उसका कहना है:—

"ग्राम्रो, प्रिय, मन में भाव-विभाव भरें हम।
इवेंगे नहीं कदापि तरें, न तरें हम।
कैवल्य-काम भी काम स्वधम्म घर हम।
संवार हेत शतनार सहर्ष मरें हम।"
तुम सुनो चेम से प्रेम गीत में गाऊँ!
कह मुक्ति भला किसलिए तुमें में पाऊँ।

किन्तु यशोधरा ने अपने विचारों को कार्य-रूप में परिशत नहीं किया; शायद इसका कारण यह हो कि उसे अपने प्रियतम का सहयोग नहीं माप्त हुआ ।

विरहिशा, स्वाभिमानिनी यशोधरा का यह चित्र प्रश्तुत करके गुप्तजी ने हिन्दी साहित्य को एक श्रमूल्य निधि प्रदान की है।

× × ×

यशोधरा के अनन्तर-गुप्तजी के जो तीन काव्य प्रकाश में आये हैं, वे है—(१) द्वापर; (२) विद्याज और (३) नहुष। इन तीनों का हुछ परिचय यहाँ देने का प्रयत्न किया जायगा।

# १ — द्वांपर

श्री सत्येन्द्र ने 'द्वापर' नामक काव्य के सम्बन्ध में, जिसकी यहाँ र्चा की जायगी, अपनी पुन्तक 'गुप्तजी की कला' में लिखा है— ''कृष्या के चिरत का उल्लेख करते हुए इस द्वापर में उन्होंने ( गुप्तजी ने ) विधृता को स्थान दिया है—उर्मिला मी उपेचिता थी, यशोबरा मी—इनके पतियों की इतनी यश प्रशस्ति हो और इनके लिए हो शब्द भी लेखनी से द्रवित न हों—कित कुल पर यह क्लंक था, जिसका परिहास गुप्त जी ने किया। पर 'नारी' को यों उपेचिता पाकर उनकी कल्पना और आगे भी मचल उठी—और वे किव की असहद्वयता पर ही जुब्ध होकर नहीं रुके। मानव के नारी के प्रति ऐतिहासिक अत्याचार और उरिगड़न के विरुद्ध उनकी करुणा उत्कंठिता हो उठी और विधृता बन आयी। जो कथा मागवत में किसी कोने में विखरी पड़ी थी, वह गुप्तजी की हिन्द में नाच उठी—और उसके सहारे नारी का एक और रूप द्वापर' में इमारे समन्त आ गया। यह नारी किव से ट्रेपेंचता नहीं, पुरुष के द्वारा निराहता है, परित्यका नहीं, परिपीड़िता है × × यह कहा जा सकता है कि इन विधृता ने इन्हें द्वापर में फांसा है, इसी ने इन्हें कुष्ण के पास पहुँचाया है।"

निस्तन्देह विधृता 'द्वापर' में एक महत्वपूर्ण चरित्र है जिसका प्रतिवाद हमें आकर्षित करता है, किन्तु विधृता 'द्वापर' की उत्पत्ति का मूल कारण नहीं है। इस सम्बन्ध में किन ने स्वयं को योहा-सा प्रकाश दिया है. उसका उपयोग यहाँ सार्थक होगा—

'जिस परिस्थिति में यह पुस्तक 'लिखी गयी है वह लेखक के जीवन में बहुत ही संकल्प विकल्प पूर्ण रहीं। क्या जाने, इसी कारण से यह नाम थ्रा गया अथवा अन्य किसी कारण से। यह भी द्वापर—सन्देह ही की बात है।'

कवि ने अपनी धर्मपत्नी को इस पुस्तक का समर्पेण करते हुए लिखा है—

''कर्मा विशास कंस की मारी दीन द्रीपदी सी चिरकाल.

#### श्रिप श्रिकोध श्रिन्तःपुरि मेरी श्रमर यही माई का लाल।"

कि के उक्त कथन से इन पंक्तियों का कुछ सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है ग्रीर पारिवारिक वेदनाश्रों द्वारा उत्पन्न परिध्यितयां ही 'द्वार' की जननी हो सकती हैं; हमारे जीवन में ऐसे श्रवसर श्राते हैं जब हमें यह सन्देह करने का श्रवसर उपिध्यत हो जाता है कि विश्व-संचालन का श्राधार स्वरूप कोई नियम, कोई व्यवस्था है या नहीं। कंस को मारने तथा देवकी श्रीर द्रीगदी को श्राश्वस्त करने के लिए श्रीकृष्ण की श्रावर्यकता होती हो है। कंस की जगह रावण को नहीं दी जा सकती थी श्रीर न देवकी या द्रीगदी की जगह सीता श्रादि को दी जा सकती थी। संतति-वियोग-जन्य दीनता की समस्या थी। इस समस्या को व्यक्त करने के लिए श्रमाणिनी देवकी श्रीर संशय-पीड़ित कंस की श्रोर कि का ध्यान जाता है। श्रीर तब स्वभावतः वहाँ कृष्ण का श्रव-तार होता है। कृष्ण के श्राते ही श्रवेक श्रव्य श्रागन्तुक श्रपने श्राप चले श्राते हैं. क्योंकि कृष्ण के स्वरूप को स्वष्ट करना है, ठीक तौर से व्यक्त करना है, उसकी व्याख्या करनी है।

विका व्यक्तिगत सुल-दुल केवल उसकी वस्तु नहीं है ! उसमें समाज का सम्पूर्ण जीवन भलकता चलता है ! उसकी वेदना से, उसके प्राप्त प्रकाश से हम सब उपकृत होते चलते हैं । कि की अन्तहिं हि ने भारत-जननी की भी वही स्थिति देखी, उसे भी तो एक अमर लाल की आवश्यकता थी जो उसके दैन्य का अंत कर दे । दापर में चित्रित अक्तिक्ष इसी रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं; जिन उपादानों से उनका निर्माण किया गया है उन पर विचार करने की आवश्यकता है !

'द्वापर की रचना के पूर्व किव ने राम-चरित्र-वर्णन किया था; श्रीरामचन्द्र मर्थ्यादा पुरुषोत्तम हैं; केवल वर्ण-मर्थ्यादा की रज्ञा करने के लिए श्रुद्र तपरवी शुम्बूक का वध उन्हें करना पड़ा; लोक सेवा-भाव की रत्ता के लिए उन्हें सीता का त्याग करना पड़ा। तप करने का, यदि वह अच्छी वस्तु है, सभी को अधिकार है; इसी प्रकार महारानो सीता पर लांछन लगाने वाले को दंडित होना चाहिए था। परन्तु नहीं, प्रेम और अहिंसा पर आधारित तथा वणां और आश्रम-विभाग द्वारा सुशांसत, सुन्यवस्थित समाज में श्रीरामचन्द्र वैसा ही आचरण करने के लिए बाध्य थे। जिस समाज में सब के कर्त व्यों और अधिकारों की मेंड बांघ दी गयी है, उसमें योग्य से योग्य को दूसरे के च्लेंग में अनावश्यक प्रवेश की अनुमित राजा नहीं दे सकता। श्रीरामचन्द्र एक आदर्श राजा थे, समिष्ट के हितार्थ व्यक्ति को उसके पिश्रम का फल देकर उन्होंने उसे समाज द्वारा स्वीकृत एक आदर्श के विरोध में खड़े होने के लिए दंडित किया। उन्होंने विधान की रत्ता की, मर्थादा की स्थापना का आग्रह किया, इतिलए वे मर्थादा पुरुषोत्तम कहलाये।

श्रीरामचन्द्र का चरित्र-वर्णन होने के कारण यह स्वाभाविक ही या कि 'साकेत' में वर्णाश्रम-व्यवस्था की श्रोर किव की रुचि प्रगट हो। किन्तु हमारे समाज की वर्त्त मान परिस्थित में यह वर्णाश्रम-व्यवस्था के संकलन का नहीं, विकलन का युग है। ऐसी अवस्था में ऐसे श्राद का निर्देश करने की श्रावर्यक्ता थी जो हमारी वर्त्तमान कठिनाइयों में सहायक हो सके। किव ने इस प्रन्थ में ऐसा किया है।

हमारा समाज त्राज भी साम्राज्यवाद के कंस से पीड़ित है। कंस

कड्ता है

"वनता नहीं ईंट गारे से
वह सामाज्य विशाल |
सुनो चुने जाते हैं उसमें
स्थिराण्डत कंकाल |
× × ×
ठहर, ब्रह्मवादी वक्ता है
तु नया श्रवहरण्य ?

सामाज्यवाद का प्रतीक कंस इतना प्रवल राज्य है कि वह अपने ही को ईएवर मानता है । किन्तु उसमें एक दुर्वलता है—वह संशयप्रस्त है। राज्य तभी निवल होगा है जब उसको यह संशय हो जाय कि किसी ऐसी शक्ति का अवतरण हो रहा है जो उसके मूल को ही उखाड़ देने वाली है । वास्तव में यह संशय ही राज्य को मार डालने के लिए यथेष्ट है, शेष साधन तो निमित्त मात्र हैं ! सन्देह की उत्पत्ति द्वारा कंस की बुद्धि को नारद जी ने नष्ट कर दिया । परिणाम यह हुआ कि शिशुओं ने, नवकात शिशुओं ने ही कंस को पराजित कर दिया

''कंसरान कुछ कहें, प्रथम ही
काँग गवे ये भयं से
शिशुत्रों ही ने उन्हें हराया
केवल निज संश्रम से।"

× × ×

सत्ता का यह उन्माद अवश्य ही नष्ट होने वाला है। उग्रसेन कहता है---

> ''श्रो सत्ता मदमत श्रान भी श्रांखें खोल श्रमागे। वह साम्राज्यस्वप्त जाने दें जाग स्तय यह श्रागे।

जो श्रातंक दिखाया तू ने देख उसी को श्रम तू, श्रीर टूटने को प्रस्तुत रह बच न सके हाँ जब तू।"

कंस का नाश करने वाले श्रीकृष्ण की क्रान्ति मूर्ति के दर्शन कीजिए।

बलराम का कहना है कि प्राचीनता की दुहाई देकर नवीन समस्याओं के उचित हल से भागो मत, उनकी निर्दिष्ट भूमिका पर सन्तीय कर के न बैठ जाना चाहिए, विकास करना चाहिए—

"भूमि पूर्वजी की है निश्चय क्षण किन्तु तुम्हारी। इसीलिए तो या यथार्थ में उन सन का अम सारा।" नारद की तो बीखा ही क्रान्ति की है। वे कहते हैं-"अरे आग भी कभी लगानी पड़ जाती है हमें यहाँ, कुड़ा कर्कट ही न अन्यया भर जीवें फिर जहाँ तहीं।' × × × "हरिः त्रोऽम् पर इसके त्रागे शान्ति नहीं हो शान्ति नही, शानित ग्रन्त में ग्राप ग्रायगी व्यर्थ जनम को क्रान्ति नहीं ." उप्रसेन के अनुतान में क्रान्ति है — , ''उसका राज्य सौंन कर उसको

यदि इम जन को जाते,

तुम्हीं विचारो तो हम क्यों इस
काराग्रह में त्राते ?
लोभ वस्तुतः रहा हमारा
चोभ वृथा हम मानें।
नये कहाँ बैठें सोचो यदि
हटें न यहाँ पुराने।"

विधृता का प्रतिवाद—वह प्रतिवाद जो उसके शरीर त्याग के रून में ग्रत्यन्त अधिक शक्ति के साथ प्रगट हुआ। ग्रानेकमुखी कान्तियों का वाहक है। इमारे समाज का सर्वमान्य, स्त्रादर्श सतीत्व है; पति सेवा, पति की स्राज्ञा का पालन ही उसका सम्बल है। शास्त्र की स्राज्ञा है कि स्त्री स्वेच्छाचारिणी न हो, इसी में समष्टि का कल्याण है, सुसंस्कारों की रचा है, सद्भावों के पोषण की आशा है। किन्तु यह विधान स्त्री को दुर्वल बनाने के लिए नहीं है, साथ ही पति को दुरुपयोग का अधिकार देने के लिए भी नहीं है। यदि इस नियंत्रण से स्त्री में त्रात्मराित का उदय न हुआ तो यह विघान ही व्यर्थ है; इसी प्रकार यदि पति ने स्त्री की त्र्यात्मशक्ति के विकास में घव्या डार्ली तो भी इस विधान की कार्य-शीलता में कभी आ गयी। किन्तु प्रकृति की प्रैरणा से एक चीमित काल तक ही इमारे विधान चलने पाते हैं, उनमें विकृति आ ही जाती है, जिसके परिगाम-स्वरूप पुरुष स्त्री पर स्त्रपना स्त्रधिकार व्यक्त करने के लिए अधीर हो उठता है और यह नहीं समभता कि जिन साघनों से उसकी ब्रात्म-शंक्ति का विकास संभव है, उनका उपयोग न करने देकर वह उसी स्त्री का, जिसे वह प्यार करता है, अस्तिच्व ही मिटा रहा है। तेजस्विनी स्त्री इस अन्याय को किस प्रकार घटन कर सकती है; उसमें विरोधी प्रतिक्रिया होगी हो। विधृता में इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई है। ग्रपने प्रतिवाद में वह अकेली नहीं है, उसके पच में वह सम्पूर्ण विधान भी है, जिसे प्रगट रूप में वह 'श्रपने प्रतिकृत समभती है। इसी वल के कारण उसकी वाणी में अभि का संचार हो गया है-

िधृता के शब्दों में कुछ स्यूलता का संचार हो गया है; जब वह प्रतिबाद के चरम रून को अपना चुकी थी तब इस दोष से उसकी बचना चाहिये था। अस्तु। हाँ, यह अच्छा है कि उसने वेद को परिमित मान लेने का विरोध किया है और यह कहा है कि जिस कृष्ण भगवान के पास पहुँचने से ब्राह्मण पति ने उसे रोका है, उसी का

गान तो वेद भी करते हैं-

 देश देश में, काल काल में हैं मंत्रों के द्रष्टा।"

माता देवकी तो क्रान्ति की प्रसन्न-वेदना की मूर्ति ही हैं; यह जान कर कि कंस के काल का अवतरणहो चुका है, उनकी प्रसन्ता का क्या कहना ! उनके शब्दों में कितना उल्लास है—

'क्या कहते हो जाना जा जुका कंस काल वह काला; काला, ग्रहा ! वही तो मेरे ग्रम्तर का उजियाला। घन सा काला जाग रहा है

वह लीलामय मेरा लाला हाँ वह मेरा लाला।<sup>97</sup>

विद्यु ज्ज्वाला,

विसमें

श्रीकृष्ण के मथुरावासी हो जाने पर उद्धव ने यशीदा को उनकी कान्ति का दर्शन कराने की चेष्टा की है—

'उसे डिठौना देने का मन क्या ग्रंब भी है कह तो, प्रेत पिशाच भाइने श्रीभा मनुष्यत्व का वह तो। खेल खिलौने के दिन उसके बीत गये हैं मैया,

बात गय ह मया, यही भला निज कार्य करे श्रव तेरा कुँश्रर कन्हेया।"

त्रानेक दिशात्रों में कान्ति है और उसके केन्द्र में श्रीकृष्ण का जीवन है। चारों ग्रोर से उन्हीं का त्रावाहन हो रहा है। नारद जी को शिकायत थी कि वे गोपियों के साथ ग्रामोद-प्रमोद में संलग्न हो गये हैं। देवकी को उन्होंने सम्बोधित करके कहा था—

"वेग्रु ग्रीर वजवालाग्रों में तेरा नटनागर भूला, मुक्ते त्वमा कर जाता हूँ मैं कंस निकट फूला फूला। कान्ति की ग्राम ज्वाला धघकाने के लिए नारद जी ने कैसे स्नेही हृद्यों की उपेद्या कर दी थी, यह गोपियों के मुख से सुनिए—

''क्या बतलावें वह वंशीघर कैज ग्राया इममें , ताल न आया होगा ऐसा कभी किसी के सम में। जीवन में यौवन सा आया, यौवन में मधुमद स्थ उस मद में भी छोड़ परमपद श्राया वह गद्गद् सा। वन्दावन में नव मधु श्राया, मधु में मन्मभ आया । उसमें तन, तन में मन, मन में एक मनोरथ श्राया। उसमें श्राकर्पण, हाँ राधा श्राक्षंण में श्रायी, राधा में माधव माधव में राघा. मूर्ति समायौ।

कान्ति अपने पोपण के लिए ऐसे ही हृदयों का आहार तो माँगती ही है। श्रीकृष्ण और राघा की इस आत्मिक एकता के कारण ही तो राघा की शक्ति अपरिमित हो गयी है और यह उसकी दया है, लोक-दितैष्णा है कि वह अपने आवाहन को अधिक तील नहीं बनाती। गोपी राधा के अपूर्व सामर्थ का वर्णन करती है— 'राघा जब तक है 'ग्रमानिती
करें कृष्ण मनमानी,
उसमें श्रहम्भाव तो त्रावे
भरें न त्राकर पानी !
चरणों में न पढ़ें तो कहना
मुकुट रतन मालाएँ,
एक प्रेयही श्राशा लेकर हैं
वैठी व्रज बालाएँ।''

'द्वापर' की पंक्तियों में किव ने गीतिकाव्यात्मक शैली अपनायी है; किन्तु तार्किकता का समावेश होने के कारण केवल हृदय ही नहीं, मितिक भी उसके प्रभाव की ग्राहकता में भाग लेने लगता है। गीतिकाव्या का लद्द्य अधिकांश में हृद्य प्रान्त ही की छोर होना चाहिए और यह कहा नहीं जा सकता कि किव ने उस मार्ग को पसंद क्यों नहीं किया। जिन रचनाओं का परिचय पाठकों को मिल चुका है उसमें से अनेक में उन्हें गुप्त जी के सुन्दर गीतों के दर्शन हुए हैं। जो हो, जितना हमें इस रूप में प्राप्त हुआ है, वह भी कम नहीं है, यद्यपि राधा और कुष्ण के मधुर एकाकार का वर्णन जितने प्रभावशाली पदों में हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उसे देखते हुए हम अपना आग्रह तार्किकताशहून्य शैली के पद्ध ही में रक्षेंगे।

#### 'द्वापर' का संदेश

'साकेत' का अध्ययन करते समय उसके सन्देश की व्याख्या में कर चुका हूँ । वर्त मान और निकट भविष्य वाले समाज की पृष्ठभूमि में रख कर हम देखते हैं तो सन्देश में कुछ व्यपूर्यता मिलती है। 'कन्तु 'द्वापर' का सन्देश तो सर्वतोमुखी कान्ति का आवाहन लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। आत्मविकास की संगति रखते हुए नारी के अधिकारों की स्वीकृति 'द्वापर' का एक उल्लेख योग्य सन्देश है; यह स्मरण रहे कि ग्रात्मशक्ति के विकास की संभावनात्रों के ग्रभाव में 'द्वापर' श्रार्थिक अथवा राजनैतिक आधारों पर नारी का अधिकार नहीं स्त्रीकार करता। राधा के सामर्थ्य के मनोहर वर्णन ने उसके त्याग को वहत कॅचे उठा दिया है; इस क्रान्तियुग में हमारी देवियों को वैसे ही वियोग, वैसे ही त्याग के लिए टैयार रहना चाहिए, 'द्वापर' का यह द्वितीय महत्वपूर्ण सन्देश है। माता-पिता के लिए यह नहीं उचित है कि वे अपने बच्चों को जीवन भर अपने मनोरंजन की सामग्री सकफते रहें। समाज हित के लिए, प्रसन्नता अयश क्लेशानुमवपूर्वक उन्हें त्याग करना ही पड़ेगा । दापर' का यह तृतीय स्मरगीय सन्देश है । क्रान्ति को हम दैनिक जीवन का श्रंग समफने के श्राम्यासी वर्ने, श्रापने घर का कुड़ाकरकट, समाज के चेत्र में इकट्टा होने वाली गन्दी सामग्री नियमित रूप से दूर फेंक दिया करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'द्वापर' का चतुर्थ सन्देश यह है कि कान्ति वस्तुत: कोई बहुत भयंकर वस्तु नहीं है, यदि नित्य ही उसकी आराधना की जाय तो वह अपनी शोतल छाया से हमारे जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखमय बना देंगी। कहने की न्त्रावर्यकता नहीं कि इस 'कूड़ा-करकट' की सफाई का उद्देश्य उस गन्दगी के निवारण से है जो भिन्न-भिन्न सामाजिक आदशों के निनीव हो जाने के श्रमन्तर श्रालस्य श्रीर प्रमाद उत्पन्न करने वाली रुढ़ियों के रूप में उपस्थित होती है। अन्य अनेक दिशाओं में भी 'द्वापर' के सन्देश हैं जो जीव मात्र के प्रति द्या का वितरण करते हैं ग्रीर प्रत्येक प्रया को बुद्धि की कसोटी पर कसने की पैरगा देते हैं। इस प्रकार गुप्तनी अ के इस काव्य ने पाठक को स्वतंत्र चेता होकर प्रत्येक प्राची के प्रति न्याय करने का उपदेश दिया है तथा जीवन में स्वास्थ्य श्रीर शक्ति के संचार का मार्ग दिखाया है। कवि यहाँ तकं कहता है कि कान्ति न हो तो चीवन ही व्यर्थ है; शांति को तो वह एक बहुत साधारण वस्तु समभता है; उसकी दृष्टि में मूल्य रखने वाली चीज तो क्रान्ति ही है।

'सानेत' ग्रीर 'द्वार' के संदेशों में कुछ मिलता है; किन्तु ऐसी

भन्नता नहीं को एक दूसरें को विरोधी के रूप में खड़ा करे। 'सकेत' में आर्य विजय का गान है; आर्य साम्राज्य का गौरन-वर्णन है; राज-सिंहासन के भन्नड़े को लेकर वह चला है और उसके लिए राजकुल को बहुत अधिक बलिदान और संकट का सामना करना पड़ता है। यज्ञ श्रीर होम की धूमशिखा प्रज्वलित रखने ही के पच्च में उसकी गुरु गंभीर वाणी निनादित होती थी; वैद्पाठ ही वहाँ सर्वसम्मत आदर्श हियति यी—

#### 'गु जारित होती चले वेद वरवाणी'

किन्तु द्वापर में कवि कहता है—

विदनादरत ठडे जी से छोचो त्रौर विचारों

कितना अन्तर है। और फिर भी वास्तव में कोई वैषम्य नहीं है। किव ने वेद की सीमा और वेद के चेत्र को विस्तृत करके सम्पूर्ण ज्ञान को उसी में गर्भित कर दिया है। और प्रकारान्तर से वेद को अनन्त विकास सम्पन्न बनाकर अनन्त की वाणी के रूप में उसकी अपीरपेयता सिद्ध कर दी है; सम्पूर्ण विश्व के विज्ञान के प्रतिनिधि रूप में वेद हमारे सामने उपस्थित होते हैं; और ज्ञान सम्बन्धी एक सार्वभीम भावना का हम अनुभव करने लगते हैं। जो वेद को एक सीमित चेत्र ही प्रदान करते हैं और उसके नाम पर संकीर्णता का प्रचार करते हैं वे वेदवाद-रत तो हैं ही। अतः हमें 'द्वापर' को 'साकेत' के विकास के रूप में प्रहण करना चाहिए; न कि उसके विरोधी के रूप में।

द्वापर' के उक्त विस्तारोन्मुख विकासपरक संदेश का हमें थेड़ा सा ग्रीर ग्रध्ययन करने की ग्रावश्यकता है श्रीर वह इस उद्देश्य से कि क्या वह हमें ऐसे प्रतीक देने में सफल हो सका है जो हमारे वस मान सामा-जिक जीवन की उलभनों को हल कर सकें । इसमें उन्देह नहीं कि संसार की प्रत्येक वाणी में वेदवाणी को श्रवण करना तथा अमर लोक ग्रीर मध्य लोक की समस्याओं का सामंजस्य करने वाले श्रीकृष्ण को इष्टदेव के रूप में प्रहरण करना कान्ति के लिए चेत्र तैयार करना है। इस क्राँति को स्वीकार करके हमारा हिन्दू समाज भारतीय समाज को प्रसव करने की वेदना श्रनुभव कर सकता है। किन्तु खेद यही है कि यह चीण, इलका प्रकाश हमें बहुत ग्राधिक दूर तक नहीं ले जाता; यह हमारे सामने कर्नृत्व का वह दर्शन नहीं प्रखुत करता जिसमें वर्त्त मान भारतीय संबर्ध में भिन्न भिन्न वर्गों का उचित मूल्याङ्कन हो सके। यदि कवि के हृद्य में कांति का रूप स्पष्ट हो तो उसकी कलात्मक श्रामन्यिक के भीतर उसके 'बलराम' 'कुष्ण', 'उदव', 'नन्द', 'यशोदा', 'राघा' आदि चित्रों के भीतर हमारे वर्त्त मान समाज शोषक और पोषक स्पष्ट रूप से विकृत अथवा प्रकृत रूप में दिखाई पड़ने लग जायें। महान् कता की यह स्रानिवार्य विशेषता है कि उसमें मानव की स्थानीय, युगविशेपकीय प्रसंत्रतास्त्रों स्त्रीर कठिनाइयों के प्रतीक सजीव होकर बाल से उठें। द्वापर के पात्रों के सामने विस्तार तो बहुत है, किन्तु उस सम्पूर्ण . विस्तार पर उन्हें ऋषिकार नहीं प्राप्त है। इस ऋषिकार के ऋभाव ने उनमें वह क्मता नहीं उत्पत्र होने दी जो श्रानन्द प्रदेश की नवीन रफूर्तियों को उन्मुक प्रेरणा श्रीर प्रवाह देने के लिए श्रिनिवार्य है। ऐसी श्रवस्था में हमारा हृदय उल्लास की श्राशा से तरंगित होकर भी वंचित श्रीर निराश-सा होकर बैठ जाता हैं।

#### २—सिद्धराज

विद्धराज एक खंडकाव्य है। यह पाँच समों में समाप्त हुआ है। सिद्धराज की विजयों का इसमें आजिस्ती वर्णन है। वह सब जगह जाता, किन्तु दो एक स्थानों में जीत कर भी हार गया। इसमें उसके चिरित्र वर्णन में रोचकता आ गयी है। काव्य के आंतिम समें में महोवे के राजा मदनवर्मा के साथ उसके वार्त्तीलाप में भी कुछ ऐसी रचनारमक बातें आ गयी हैं जिनके कारण पुस्तक का महत्व बढ़ गया है; उसका एक छन्न्य निर्दिष्ट हो गया है।

सिद्धराज की वीरता का परिचय मिलने के पहले उसकी पातृभिक्त का परिचय मिलता है; माता की इच्छा का ग्रादर कर के उसने सोम-नाथ महादेव के दशनार्थियों पर लगने वाले कर को सदा के लिए उठा दिया—

"लौटा कर मां को वीर बाहुलोड़ पहुँचा। पंचकुल लोगों से मँगाया वहां उसने कर का निदेश पत्र श्रीर लेखा उसका देखा उससे हैं प्रतिवर्ष लाम लाखों का। फाड़ फेंका तो भी वह पत्र मातृमक ने मां के चरगों पर चढ़ाया पत्र पुष्प सा!

उसके इस तीर्थयात्रा काल में मालवा के राजा नरवर्मा ने उसकी राजधानी पाटन पर चढ़ाई कर दी। सान्त् नामक मंत्री ने सिद्धराज जयसिंह के तीर्थयात्रा फल की इन्छित मेंट नरवर्मा को देकर संधि कर ली थी। यात्रा से लौटने पर जयसिंह ने मालवा पर चढ़ाई कर दी। दूत ने जिस प्रकार उसके संदेश को मालवा के राजदरवार में व्यक्त किया, वह सुन्दर है—

"देम, जम महादेव दर्शनार्थ थे गये श्राये तम पाटन थे श्राप, यह सुन के खेद हुश्रा उनको कि स्वागत न श्रापका हो सका यथोचित । विशेष कर श्रापको पुरायफल की थी श्रामलाषा, यह जान के चिन्ता हुई उनको कि ऐसा कौन पाप था दूसरे के पुराय की सहायता की जिसको जीतने में श्राप को श्रोपेता हुई । वस्तुतः मेरे महाराज को नहीं है लोभ फल का पुराय के लिए ही पुराय करते हैं वे कृती। श्रापके सुगति हेतु नाहीं नहीं उनको; किन्तु श्रापको भी कुछ यत्न करणीय है ? कटते नहीं हैं निज पाप पर पुराय से ! हाँ, श्रापना फोड़ा श्रपने से नहीं फूटता, मेरे महाराज उसे फोड़कर उसका सारा विष दूर कर देंगे निज शस्त्र से !

श्रतः कहा गया है कि श्रनेक स्थानों में उसने विजय प्राप्त की श्रीर श्रनेक स्थानों में विजय प्राप्त करके भी पराजय का श्रनुभव किया । मालवेश्वर को पराजित करके वह श्रवन्तीनाय हो गया, खंगार, श्रयोगिराज, सिन्धुराज श्रादि कई राजाश्रों को उसने हराया । किन्तु इन तीनों में से प्रत्येक से उसे कुछ न कुछ पीड़ा ही प्राप्त हुई; खंगार मरकर भी जयसिंह के पीछे ही पड़ा रहा; श्रयोगिराज को वह कैदी तो बना कर लाया किन्तु श्रन्त में उसे जामाता बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा; इस प्रकार जब सिन्धुराज पराजित होकर उसके सामने लाया गया तो खंगार की पत्नी, श्रहदोष के कारण सिन्धुराज दारा परित्यका रानकदे की समृति से, जिसे उसने श्रपनी पत्नी बनाना चाहा था, उसे वेदना ही की प्राप्ति हुई ।

विद्वराज में ऋनेक राक्षोचित गुण ये-

'होकर भी श्राप वह भक्त शिवशक्ति का भावुक था दूसरों की घर्मभावना का भी। शस्त्रों के सहश ही सुग़ार्मिक या शास्त्रों का; तार्किकों के तर्कवाद सुनता था रुचि से, श्रीर मललकीड़ा के समान मोद पाता था। फूली-फली सक्तिल कलाएँ उस भूप से; फैल कर बैठा शिल्प मंदिरों में उसके

देकर विपुल द्रव्य उस बहु दानी ने जीगोंद्धार जैन मंदिरों का भी कराया था × थे खंभात में कुछ मुसलमान रहते पावक-पुजारियों से उनका विरोध या च्चार्य **उ**कसाये गये सीमनाय-स्मृत से ढा दी गयी मूर्त्ति-भंजको की मर्साइद भी श्राप भी वे मारे गये, उनके खतीव ने भाग वच, पाटन में ख्राकर पुकार की × × रहते सभी हैं इस ईश्वर की सुष्टि में इमको ठिकाना नहीं राज्य में क्या श्रापके × × दोषियों को दगड मिला, साथ ही खतीन ने पाया पुरस्कार, कहा उससे महीप ने-''जाञ्जो डर छोड़ तुम अपनी अजान दो श्रौर गा बजा वर उतारें इम श्रारती।"

सिद्धराज उच्च कोटि के बीर होने के साथ ही साथ प्रतिपत्ती की बीरता का भी श्रादर करते थे। राजा यशोवम्मा (मालवेश्वर) के सच्चे बीर जगदेव के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वह प्रशंसनी। है। जब बंधन में पड़े हुए जगदेव ने कहा—

अथवा वैंघा हूँ मार डालो क्यों न सुक्त को, अंगीकार होगी नहीं सुक्त अधीनता । काट डालो मेरा सिर कोई अनायास ही किन्तु सुक ने से रहा मस्तक विपन्नी को, कंठ कट बाय मेरा, किन्तु किसी काल में कुन्ठित न होगा वह कहने से अपनी।"

सिद्धराज ने किसी प्रकार की उत्तेजना का अनुभव नहीं किया श्रीर श्राज्ञा दी—

> "वंदी जगदेव, तुम्हें मार सकता हूँ मैं, तो भी हार मानना जो श्रस्वीकार है तुम्हें, तो तुम जियो हे वीर, विचरोस्वतंत्र हो।"

इस प्रकार की उदारता सिद्धराज के अनुरूप ही थी।

सिद्धराज जैसे वीर थे, वैसे ही प्रजापालक गुल्याहक भी थे। उनके भिन्न-भिन्न गुणों का कवि की लेखनी द्वारा सुन्दर वर्णन स्रंकित हुआ है, विस्तार-भय से यहाँ उनका ऋधिक उल्लेख सम्भव नहीं है। उनमें यदि किसी प्रकार को त्रृटि थी तो यही कि उनमें उचित से ऋषिक कामुकता थी। उन्होंने सिन्धुराज की परित्यक्ता कन्या रानकदे की, जो एक कुम्हार द्वारा पाली-पोसी गयी थी, भ्रपनी रानी बनाना चाहा। दुर्भाग्य से यह प्रस्ताव लेकर उनके पहुँ वने के पहिले ही उनके कई पीढ़ियों के शत्र राजा खंगार ने रानकदे से विवाह कर लिया । रानकदे ने हिद्धराज को निराश कर दिया । परन्तु वीर जयसिंह इतने पर भी नहीं रुके । उन्होंने युद्ध किया श्रीर न केवल खंगार की मारा विलक रानकदे से उत्पन्न उनके दोनों लईकों का भी वध कर डाला। मति-भ्रष्ट होकर बलपूर्वक सिद्धराज ने रानकदे को पत्नी बनने के लिए विवश करना चाहा; किन्तु शिव मक्त थिद्धराज को यह भूल गया कि मनुष्य के पुरुषायं की एक सीमा है श्रीर ईश्वर की इच्छा के बिना केवल वाह्य परिस्थितियों को ऋपने श्रमुकुल कर के कोई संसार की प्रत्येक वस्तु को ग्रह्ण नहीं कर सकता । वीरवर लगदेव के ग्रा जाने के कारण रानकदे की रत्ता हं: गयी, ऋौर वह सती हो गयी।

विद्धराज का श्रन्तिम श्रिभयान, जिसका उल्लेख इस काव्य में किया गया है, महोबे पर हुश्रा। किन्तु वहाँ रक्तमयी होली के स्थान में रंगमयो होली ही खेली गयी। प्रेमपूर्ण संभाषण के बीच में भारतीय राजाश्रों के पारस्परिक वैमनस्य को लक्ष्य करके मदन वर्मा ने कहा—

"िक नतु चित्रियों की आज यादवों की गिति है, नष्ट हो रहे हैं हम आपस में जूक के! स्वप्न देखते हैं आप एक नर राज्य का एक देव के भी यहां सी सी भाग हो चुके! हर हर महादेव—एक मंत्र रहते कोई जय बोलता • है मात्रों सोमनाथ की; कोई महाकाल की तो कोई एकलिंगन की; रह गये आप विश्वनाथ काशीनाथ ही!"

मदन वर्मा की इस आलोचना की लपेट में सिद्धराज मी आगरे। प्रेम की लड़ाई में, निस्तन्देह, सिद्धराज महोने से हार कर ही लौटे।

# जगद्दे व

इस काष्य में जगहेव का चरित्र ऐसा है, जिसके सामने समस्त वीरता-प्रेमियों का मस्तक श्रद्धा से नत हो जायगा। विद्धराज के संबंध में जपर जो कुछ लिखा गया है, उसमें पाठक जगहेव की एक मस्तक पा जुके हैं। यहाँ उसके सम्बन्ध में थोड़ा श्रीर प्रकाश डालना श्राव-श्यक है।

जगह व सबसे पहले राजभक्त था, उसके बाद श्रीर कुछ । जब सिद्धराज ने, राजा यशोवमां को हराकर श्रवन्तीनाथ की पदवी प्राप्त कर ली तब भी जगह व इस भावना का विद्रोही बना रहा, वह यही कहता रहा —

> "मान्ँगा श्रवन्तीनाथ मैं प्रतिपत्ती को मानता हूँ विद्धराज वीरवर द्यम हो - + + + + + 
> पञ्चतत्व मेरी पुरायभूमि के हैं मुफर्मे कहला रहे हैं वही मुफर्से पुकार के --

इस परतंत्र नहीं, सर्वथा स्वतंत्र हैं। मानूँ किस भौति मैं श्रवस्तीनाथ तुमको।

वीर और साधारण पुरुष में यह एक बहुत बड़ा अन्तर है कि जहां साधारण पुरुष भय से शत्रु के शासन को स्वीकार कर लेता है वहाँ वीर पुरुष भय से अधीन नहीं होता; हाँ सद्व्यवहार का उस पर प्रभाव पड़ सकता है। सिद्धराज को जगहें व ने ललकारा, लेकिन फिर भी वह उसे जित नहीं हुआ; उलटे उदारतापूर्वक उसने उसे स्वतंत्र कर दिया। जगहें व पर इस व्यवहार ने जादू का सा काम किया। वह सिद्धराज का भक्त हो गया—

"सचमुच महाराय, श्रांज महाकाल ने अपने प्रसाद दिया, इच्छा यही देवी की ! भय से पराजय न मानूँ, किंतु आप के धीरोचित नियम विवेक व्यवहार से हार मानता हूँ, और होता हूँ अधीन में!"

× × ×

'सोमनाथ श्रीर महाकाल दोनों एक हैं, मेरे श्राप के प्रणम्य सदा एक से। ग्राप न तो यवन, न शक हैं, न ग्लेच्छ हैं, ग्रापकी विजय! श्रार्थिजात्र की ही जय है, श्रीर मेरी हार भी कृतज्ञता से पूर्ण है। निकल रही है 'महाराज' वाणी श्राप ही, श्रीर मुकता हैं स्वयं मेरा सिर सामने।"

जगहेव के इस उद्गार के उत्तर में सिद्धराज ने यहाँ तक कह

"

× दीर, इस दीर्घ, ग्रिमियान का.

मैंने मूर्तिमान महालाम तुम्हें पा लिया !"

कमशः जगहेव सिद्धराज के लिए ग्रानिवार्य रूप से उपयोगी हो गया—

मन्तत विजेता, दृद्चेता जयसिंह से दार गया, घराधिष, किंतु जगहें व ने जीत लिया उस गुन गाहक के मन की । उसने विश्वास किया घात नहीं इसने ; सोता वह स्वस्थता से और यह जागता । मंत्रणा में पार्श्व में, तो सम्मुल विनोद में पीछे जो प्रयाण में, तो आगे अभियान में, व्यात सब और यह हो रहा था उसके।"

निस्तन्देह, जगहें व ने सिद्धराज की बहुत अधिक रक्षा की ! सिद्ध-राज ने उसके प्राणों की रक्षा की थी; इसके बदलें में जगहें व ने उनको एक महाकलंकित पतन से बचाकर उनकी ऐसी सेवा की जिसका मूल्य शायद उन्होंने उस समय न आँका होगा जब वह प्रगट रूप में असेवा के आवरण में उनके सामने उपस्थित हुई! सिंधुराज की कन्या रानकदे के पित राजा खंगार को दो पुत्रों समेत मार कर सिद्धराज नलपूवक रानकदे को अहण करना चाहते थे। अभागिनी सती रानकदे के सामने कैसी विपत्ति थी! वह अनला नलप्रयोग का सामना किस अल से कर सकती थी? ऐसी ही लाचारी के अवसर पर ईश्वर ने उसकी उसी प्रकार रचा की नैसे द्रौपदी की रक्षा की थी; सगहें व ने घर के भीतर प्रवेश किया और सिद्धराज को इस अन्याय से निरत होने के लिए लखकारा। यहाँ का उस समय का वर्णन नाट-कीय सींदर्य से युक्त होकर बड़ा ही प्रमावशाली हो गया है—

"तावधान" बोला जगहेव घुस घर में— "भार है सती के पर्यवेद्याण का मुभको।" "किससे नियुक्त , तुम ?" "जेता जयसिंह से (" "में वह नहीं हें!" "तुम कोई व्यभिचारी हो,

"कामी करू कापुरुष।

"सिद्धराज क्या हुआ ?

"मर गया, हाय ! तुम पापी प्रेत उसके !"? ग्रागे जगहेव बड़ी मर्म्मस्पर्शी बात कहता है-"सत्य जो तुम्हीं हो जयसिंह देव सोलंकी हाय तो अरचित हैं अब इम सब के श्रन्तःपुर । महाराज, ग्रन्न भी समय है, शाप न लो ग्राप, चमा माँगो सती देवी से 1''

सिद्धराज जगद्देव को राजविद्रोही कहकर कलंकित छिद्ध करना चाहता है, उसके उत्तर में जगह व कहता है-

'यदि यह राजद्रोह तो मैं राजविद्रोही कोई कहे, कौन बड़ा धर्म श्राज इससे।"?

जगहें व सिद्धराज को बध्य मानता है, किंतु उससे भी अधिक महत्व वह ऋपनी ही मृत्यु में समभता है; वह तलवार सिद्धराज के सामने फेंक कर अपनी छुरी निकालकर कहता है-

"मेरे रक्त्णीय तुम, मेरी यह श्रांख लो, - ग्रीर मार डालो मुक्ते, पतन तुम्हारा में देख नहा सकता हूँ, वस मरता हुन्ना मार के बचा लूँ इस ऋपनी बहन को !"

रानकरे जगहें व को मरने से मना करती है; उस समय जगहें व श्रापनी परतंत्रता के कारण के मूल की दार्शनिक विवेचना करता है-

सोचा करता या यह त्रात मैं कभी कभी मैंने पारतंत्र्य-पाप स्वीकृत क्षिया ही क्यों श्रात हुआ छात्र, वह पुराय मुक्ते पाना था।" जगहोव निस्सन्देह सिद्धराज का रक्तक सिद्घ होता है श्रीर इस रूप में यह इस काव्य का एक प्रधान पात्र प्रमाणित होता है।

### मदनवम्मा

मदनवर्म्ण महोवे का राजा था। सिद्घरां से किसी चारण ने आकर कहा—

"पाटन की राजसभा मानो है महोवै की !"

× × ×

श्रीयुत मदनवर्मा सदन सुकर्मों का, शौर्य में भी, वीर्य में भी, इन्द्र है महोवे का l संगर विनोद, रागरङ्क मोद, दोनों में एक सा कुशल है किती जो गुण-गौरवी मन से वर्मण है, कुवेर वह धन से देता श्रीर भोगता है शुरू दोनों हाथों से, रात में भी जागता है, सोती है सुखी प्रजा।"

विद्धराज ने मदनवम्मी पर चढ़ाई कर दी। किन्तु वसन्त ऋतु में जन होली निकट ही थी, युद्ध के थोग्य वातावरण नहीं था। दोनों भी सन्व हो गयी। सिद्धराज ने कहा—

× × × पृथ्वी का प्राणी मैं:

श्रा गया हूँ श्राज इस नन्दन विषिन में!

श्रासुरी विचार यहाँ श्राते ही कहाँ गये?

विस्मिन हूँ ।

मदनवर्गा ने उत्तर दिया-

'तो भी में विजित से भी अधिक अधीन हूँ।''

× × × ×

किशी भी विजेता को इससे अधिक क्या चाहिए कि जिस पर वह स्त्राक्रम ए करे वह विजित से अधिक अधीन हो जाय। यहीं सारी सड़ाई का अन्त हो जाता है।

मदनवर्मा ग्रौर सिद्धराज की पारस्यरिक सौहार्दपूर्ण वातों में बहुत के राजनैतिक उद्देश्यों की गुत्थियाँ भी मुलभती हैं । सिद्धराज कहता है—

इसके उत्तर में मदनवर्मा ने जो कुछ कहा है उसी में किन का संदेश भी निहित जान पड़ता है। उसका कथन है—

मार्मिक है हिष्ट महाराज ऋहा ? ऋष की दीखता है किन्तु मुक्ते ऋष भी न जाने क्या ! हाय ! यह पाप इस पुराय भूमि का ही है, मिट्टी की नहीं, जो बनी मानों स्त्रयं सोने की ऋायेंगे ही ऋायेंगे छुटेरे यहाँ, फिर भी कीन तस्करों से डर दोन होना चाहेगा ?

'तो क्या वर्वशें के लिए वर्वर ही हम हों। धिक उस नरता को वर्वर दलें जिसे! × चरम विकास जहाँ किन्तु वहीं हास भी × × × धर्मराज का भी एक राज्य खोया हमने एकच्छत्र रक्ला चन्द्रगुप्त ने, ग्रशोक ने, विकम ने, हर्ष ने भी, किन्तु न्यक्तिगत ही। देश है विशाल, दूर दूर एक लोक सा, भार एक च्त्रियों को, ईर्या-द्वेष उनमें; श्रीर लोभ कौन वड़ा होगा मला राज्य से ? × न्दूसरी दिशा में उदासीन हम हो रहे 'कोई क्यों न ले ले राज्य, छोड़ दिया राजा ने!' -जागता है ज्ञानमंत्र बहुधा श्मशान में ! होगा उपराग सा श्रकाल का विराग भी; कितने समर्थ कुल लोप हुए इससे। × × हिंसा मिटे, बुद्ध-महाबीर की दया बढ़े किन्तु श्रात्मरत्ता हमें करनी पड़ेगी ही; शूरता भी करूता न मानी जाय श्रांत में; धार्मिक विरोध हमें दुर्जल बना रहे। × · X · × यथन बसे हैं यहाँ आकर कहीं कहीं, उनको हमारा धर्म रहने दे, वे उसे रहने न देंगे सहधिर्मियों के पद्ध में।

×

X

श्राया नहीं सद्या एक राज्य योग ऋब भी ।"

उक्त पंक्तियों में मदनवर्मा ने सिद्धराज के एकराज्य सिद्धान्ते का खंडन किया है। बाहर से शत्रु ऋों के क्राक्रमण होते ही रहेंगे; यह देश ही इतना सुन्दर और श्राकर्षक है कि इस पर श्रिधकार करने की लालसा को विदेशी लोग छोड़ नहीं सकते। इस स्रोर यह निश्चिर सत्य है, दूसरी स्रोर भारत भी रचा का भार श्रकेले चित्रयों के ऊपर है—वे त्तिय जो स्वयं ही आपस के ईर्ष्या-द्वेष से पीड़ित हैं श्रीर बलवान होकर भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार सदा बलवान नहीं बने रह सकते, कितनी ही अन्य समस्याएँ हमारे सामने हैं, यदि हम दया श्रीर श्रहिंसा को ग्रपने जीवन-पथ का प्रकाशक सिद्धान्त बनाते हैं तो हम श्रीरों को भले ही स्नेह की हिष्ट से देखने का श्रभ्यास कर ले. किन्त श्रन्य लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। मुसलमानी की समस्या स्पष्ट रूप से हमारे देश में विद्यमान है। हमारे चित्रिय राजा हों में श्मशान में ज्ञान मंत्र जगाने की प्रवृत्ति भी प्रायः श्रसमय वैराग्य के कारण उत्पन्न हो जाया करती है। इन सब परिस्थितियों में देश का भविष्य श्रंधकार-पूर्ण ही जान पड़ता है।

किन्तु मदनवम्मी ने इस स्रंथकार का चित्र खींचकर प्रकाश का चित्र भी स्रंकित किया है स्रोर यही इस काव्य का प्राण, सम्पूर्ण जीवन स्पन्दन थोड़ी सी पंक्तियों में मिलता है। मदनवम्मी कहता है—

"तो भी मैं निराश नहीं, श्राप जैसे विजयी वीर श्रोर भीर जब जन्म यहाँ लेते हैं। तोमनाथ मंदिर विधम्मिमयों ने दा दिया किन्तु वह पूर्व से भी पुष्ट खड़ा श्राज है देना पड़ा श्रीर देना होगा हमें श्रागे जो क्या कुछ मिलेगा नहीं बदले में उसके ? संजीवनी श्रुक की है उप श्रमुरों में भी, श्रीर मय जैसी मंजु शिल्पकला उनमें

होंगे युग पुरुष स्तयं ही युग युग में देना पड़े मूल्य हमें चाहे जितना बड़ा ! हम यवनों से भी ठगाये नहीं जायेंगे आर्य भूम अंत में रहेगी आर्य भूमि ही; आकर मिलेंगी यहीं संस्कृतियाँ सब की; होगा एक विश्व-तीर्य भारत ही सूमि का!"

सिद्धराज के सामने स्वभावतः प्रश्न उपस्थित हुन्ना-भोगी है मदनवर्मा किंवा एक योगी है !'

## 'सिद्धराज' के अन्य चरित्र

सिद्धरान के अन्य चरित्रों में राजा 'खंगार, रानकदे, अयोरान. कांचनदे, महोवे का गृह-सचित्र क्षेत्र वम्मी आदि प्रधान हैं। यद्यपि खंगार सिद्धराज के सामने विकयी नहीं हो सका और यदापि श्राणीराज पराजित होकर सिद्धराज का चन्दी हो गया, तथापि इनकी वीरता में किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता । काव्य की प्रवृत्ति के अनुसार रानकदे को नायिका श्रीर छिद्धराज को नायक मानने के लिए विवश होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विशेष विचार तो श्रामें कथानक के संगठन की परीचा करते समय किया जायगा; यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि कांव्य के चैत्र में, विशेष कर आर्थ्य काव्य के चेत्र में रानकदे को विद्वराज की अभिलापित नायिका के पद पर आरुद करके विद्वराज को मुँह के बल गिरने की ग्रावश्यकता नहीं थी। माना कि कवि ऐति हासिकता में उचित से श्रिधिक उलट-फेर नहीं कर सकता, किन्तु यह भी तो विचारणीय है कि जिस स्त्री के पति का स्वर्ग प्रयाण हो गया और जिस माँ के दो पुत्र उसके नेत्रों के सामने ही मारे गये वह इन सब के हत्यारे के प्रवि प्रेम की उष्णता का किस प्रकार ग्रनुभव कर सकती थी। पागलों की ठरह बब राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो-

"छोड़ दिया किन्तु हाथ उसने पकड़ के, जीवित का हाथ न हो जैसे वह, मृत का ! चिल्ला उठी रानकदे—"पापी पशु" कह के।

रानकदे ने 'पापी पशु' की उपाधि देकर सिद्धराज के शौर्ये, उदारता श्रादि सभी गुणों पर ठंडा पानी फेर दिया ! उस च्या सिद्धें राज से जगहें व ने ठीक ही कहा था कि सिद्धराज तो मर गया श्रीर तुम उसके पापी प्रेतमात्र हो ।

राजा खंगार की वीरता के वर्णन में कवि ने लिखा है—

"हारा नहीं अन्त में भी राखा रख-केसरी
दूट गया, किन्तु वह अचल लचा नहीं!
दोनों ही निभाता रहा एक-सी उमंग से,
शत्रु भाग मंग, राग रंग संग रानी के।
× × ×

जब तक जीता रहा एक करा राना का वर्ण ही विपत्तियों को देता रहा रण में; बात छिन्न मुंड ने की, घाते भिन्न रूंड ने!

अर्णोराज को सिद्धराज लाया तो या बंदी बनाकर, किन्तु कांचनदे के हृदय दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करके वह अपने कारागार से वस्तुतः विजयी होकर निकला; प्रेम ने इस वैर को समाप्त कर दिया—

### गुप्तजी की कव्य-धारा

संकुचित हो के कहाँ बाती राजनिवनी ? वंदी के समज्ञ स्वयं वंदिनी सी हो उठी।" महोबे का गृह संचिव भी एक श्राकर्षक पात्र है-

"त्रागत या एक प्रौढ़ वीर श्रीर साहसी; धोती घुटनों के तले अपर ब्रॉगरखी; रिक्त कर, किंवु दोनों श्रोर कटि वंध में वाँचे था क्रुपासा दो दो, छिर पर पगड़ी, तिरक गये थे कुछ बाल डाढ़ी मूछों के; तो भी गौर चर्मा चिकना था तना एक सा राजा के समज्ञ श्रनुरूप राजमंत्री सा जान पड़ा योदा; कुछ सुक्तकर उसने, एक हाय माथे पर रख, मुजरा किया। कर कुछ ऊँचा कर स्वीकृति दी राजा ने, पूछा-- 'वुम कीन श्रीर कैसे यहां श्राये ही १' में हूँ महाराज, गृहसचिव महोवे का। कहते मुक्ते हैं चेत्रवर्मा वेत्रवन्ती का।"

चेत्र वम्मां में एक विचित्र श्रकड़ है, जब सिद्धरान पूछता है कि क्या तुम्हारे महाराज मुभाने लड़ने के लिए तैयार हैं तब वह उत्तर देता है—

<sup>'६</sup>रहना ही पड़ता है पस्तुत सभी कई नित्य मरने के लिए, जन्मघारी मात्र को ज्रुसने में फिर भी शुभाशा है विजय की।"

थोड़ी देर मौन रह कर सिद्धगल ने कहा,

"गर्व त्रौर विनय इक्टे हुए तुममें— वीर में प्रसन्न हुआ, वैर नहीं प्रेम ही लूँगा उनसे मैं।"

सम्पूर्ण कान्य में वीरता का उत्साहजनक वातावरसा है।

# कथानक का संगठन और काव्य-सन्देश

प्रवन्ध काव्य में कथानक संगठन अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। उसमें योड़ी-सी भो असावधानी हो जाने के कारण काव्य के समध्यिष्ट प्रभाव में त्रुटि हो जाती है। हमें यह देखना है कि सिद्धरान में कथावस्तु की तैयारी कितने कीशल से की गयी है।

प्रबन्धकाव्य का यह नियम है, श्रौर यही सब तरह की श्राख्यान मूलक रचनात्रों पर लागू होता है, कि उसमें एक नायक ऋौर एक नायिका होती है; नायक का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए एक प्रति नायक भी होती है। 'साकेत' के कथानक संगठन की चर्चा करते समय मैंने उसकी आवश्यकता का उल्लेख किया है; किन्तु 'सिद्धराज' के कथानक की गड़बड़ी तो श्रीर भी वदी चढ़ी जान पड़ती है। पर नारी पर हस्त-च्रेप करना उदात्र नायक के लिए शोभा की बात नहीं हो सकती श्रीर सिद्धराज ने दिनदहाड़े यही किया है; यदि जगहेव ने अकरमात् उप हियत होकर : उ छकी भर्त्छना न की : होती तो शायद वह रानकदे पर कुछ श्रीर श्रत्याचार करता ही। जगहेव ने ठीक ही श्रापत्ति की कि परदारा पर ग्रत्याचार करनेवाला वध्य होता है; जो समाज की शान्ति में, सुन्यः वस्था में इस: प्रकार की वाधा डाल:सकता है, वह किस प्रकार काव्य में गेय बनेगा, यह काल्य-रसिकों के लिए विचारणीय है। आर्य संस्कृत के मूल, नारी के पातिबत धर्म पर कुठाराघात करने वाला सिद्धराज यदि कान्य का नायक बनेगा, तो अलाउदीन को पश्चिनी का नायक बनाकर एक महाकान्य भी शीघ्र ही लिखा जाना चाहिए । त्र्यलाउद्दीन जिस समाज का या उसकी ऋत्यन्त साधारण श्रेणी की संस्कृति यी, वह विकास के उस स्तर पर पहुँची नहीं यी जहाँ से नारी के सतील क गौरव ठीक तौर से ऋाँका जा सके। किन्तु सिद्धराज के दोष को कम करने के लिए तो यह बहाना भी उसके पास नहीं था। ऐसी ग्रवस्थ में यह प्रश्न करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्या सिद्धराड के चिरित्र पर पड़े हुए इस धब्बे को अमरत्व प्रदान वरने के लिए, उसे संसार में अधिक से अधिक प्रचारित करने के उद्देश्य से इन काब्य की रचना की गयी है ? नहीं, यह संदेह करने के लिए इस एक त्रुटि को छोड़ कर अन्य कोई प्रमाण इस काब्य के भीतर नहीं है। तो क्या इम इसे किव की असावधानी समर्भे ?

जो हो, एक बात तो स्पष्ट है-कवि ने प्रवन्ध काव्य लिखने की चेण्टा नहीं की है। ऐसा जान पहता है कि सिद्धराज के जीवन की ग्रने क विजयों का उल्लेख करके ग्रार्थ्य बीरों की वीरता का प्रभाव पाठक पर डालना हो उसका उद्देश्य रहा है। कई कहानियां एक दूसरे के लाथ संग्रंथित कर दी गयी हैं, जिनका किसी केन्द्रिक घटना से कोई सम्बन्ध ही नहीं है श्रीर विचित्र बात तो यह है कि कोई केन्द्रिक घटना, चढ़ाव, उतार जैसी कोई चीज इसमें है ही नहीं। उदाहरण के लिए रानकदे के सती हो जाने के उपारान्त एक कहानी समाप्त हो गयी थी; उसके बाद श्रणीराज-कांचनदे की प्रेमकथा तथा परिखय हमारे शामने उपस्थित हो जाता है, उसके बाद सिन्धुराज के पराजय श्रीर मुक्ति की कहानी ब्राती है; उसके बाद महोबे के ब्राक्रमण का वर्णन प्रस्तुत होता है। सिद्धराज का सम्बन्ध इन सूत्र से है, केवल इतने ही से पाँच सर्गों में पल्लवित इस काव्य की वत्तु को इन सब विजय-गाथान्त्रों के रूप में गति और वेग प्राप्त करने की विशेषता से सम्पन्न नहीं कह सकते। रानकदे के सती हो जाने के बाद इस खंडकाव्य का कथानक क्यों शेष रहने दिया गया ? यदि रहने दिया गया तो क्या उसमें एक बहुत बड़ा भाग सिद्ध राज के प्रायश्चित से युक्त न होना चाहिए था ? उसने ग्रपने निंदनीय ग्रनाचार के लिए क्या प्रायश्चित किया ? राजमाता की इच्छा की पूर्ति के लिए, जो प्रधान मन्त्री महता मुंजाल की गुजर-साम्राज्य लालसा से सम्बन्ध रखती थी, सिद्धराज ने लड़ाइयाँ छुड़ी, किन्त अपने उस पाप के शमन के लिए उसने क्या किया विसने वास्तव में उसके जीवित रहने के ग्राधिकार को ही उससे छीन लिया या श्रीर

जो निरस्तर उसका पीछा कर रहा था? किन ने सिद्धराज में कोई परिवर्त्त नहीं दिखाया है; हाँ, उसमें इस बात के लिए पछतावा श्रवश्य है कि—

'दाँतों क्षेतले तृण रखने के लिए राना को करता न बाध्य यदि उस दिन श्राप में, तो यह श्रनर्थ नहीं होता इतना बड़ा। क्यों खंगार काट जाता मेरी यह नाकसी? होता वह मेरा ही, हुआ है जगहें व ज्यों। श्रीर; होती रानकदें जैसी मिण मेरी ही।'

इन पंक्तियों में पाप का प्रायश्चित्त नहीं है; इनमें वह पश्चाताप है को अभीष्ट-सिद्धि के प्रयत्न में भूल हो जाने पर प्रायः लोगों को हुआ करता है। विदराज करते हैं—

> "विजित विपच के सम्च नित नीति है, किन्तु सिद्धराज जयसिंह, यह क्या किया, तू ने बना डाला हाय, पशु ही पुरुष को-मृगतृरा भोजी कियासिंह-मान भागी को! प्रायश्चित्त करना ही होगा इस पाप का।'

सो राना को मृगतृणमोजी बनाने का प्रायश्चित्त तो रानकहे के वियोग द्वारा सिद्धराज ने किया; किन्तु रानकहे के प्रति किये गये ध्रन्याय का उसने क्या प्रायश्चित्त किया ? इस प्रायश्चित्त के अभाव में क्या सिद्ध-राज के उदात्त नायकत्व में कोई बाधा नहीं आवेगी ?

कि ने सिद्चराज को महत्व देने की कोशिश की है; एक साधा-रण दृष्टिपात से स्पष्ट हो जाता है कि वह उसको काव्य के प्रधान

क्षिसोरठ के राना गानधनी का खंगार पीत्र था। राना ने, मरते समय ग्रपने ग्रपमान का बदला चुकाने के लिए ही खंगार के पिता को राजगद्दी न देकर खंगार को सिंहासन का श्रिधकारी बनाया था। पूरुप के रूप में ग्रांकित कर रहा है। किन्तु वास्तव में ग्रारम्भ से ग्रन्त तक विद्धराज को गिराने ही का प्रयत्न हिन्दिगोचर होता है। एकच्छुन राज्य के सम्बन्ध में विद्धराज के उत्साह का परिचय पाठकों को मिल चुका है; मदनवर्मा ने किस प्रकार उसका खंडन करके ग्रापनी शान्तिन्यी नीति के पक् का समर्थन किया, इस ग्रोर भी संकेत किया गया है; यहाँ प्रसंगवरा यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि जिस एच्छुन राज्य की प्राप्ति के उद्योग में विद्धराज ग्रपने बन्धुग्रों पर, उन बन्धुग्रों पर जिनके यहाँ वे रोटी चेटी का सम्बन्ध कर सकते हैं—इतने निरंकुश ग्राप्ताचार के पहाड़ दहाने से विरत नहीं होते तो उक्त 'एकच्छुन राज्य' के मिल जाने पर वे ग्रपने बन्धुग्रों तथा श्रेप मानवता के लिए कितने भयंकर हो उठेंगे! ग्रस्तु।

यह सब जाने दीजिये । िख्दराज को नायक बनाया तो काव्य का संदेश तो नायक द्वारा व्यक्त होना चाहिए । वेचारे ने 'एकव्छुत्र राज्य' द्वारा विदेशियों के ग्राकमण को रोकने का ग्रादर्श पस्तुत किया, किन्तु मदनवर्म्मा ने उसे धराशायी कर दिया श्रीर ग्रान्त में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के ग्राकमण द्वारा भी पारस्परिक मिलन से संभव ग्रादान-प्रदान के ग्रादर्श का निर्देश कर दिया । स्पष्ट-रूप से कवि की भी इसी ग्रोर प्रशृत्त समक्ष पहती है।

किव ने अपने निवेदन में लिखा है, "पुस्तक में जो घटनाएँ हैं वे ऐ तहासिक हैं। परन्तु उनका कम संदिग्य है। इसलिए लेखक ने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया है। जो अंश काल्पनिक है, वे आनुपंगिक हैं और उनसे ऐतिहासिकता में कोई बाधा नहीं आती।" इस कथन से स्पष्ट है कि किव काल्य की आनश्यकताओं का ध्यान रख कर सिद्धराज के चरित्र में अमीष्ट परिवर्त्तन कर सकता था और यदि उसने नहीं किया तो यह उसका प्रमाद मात्र है।

त्राश्चर्य है कि 'गुप्त जी की कला' में 'सिद्धरांज' की इतनी

बड़ी तृहि पर कोई टीका-टिप्पणी न करके उसके लेखक श्री सत्येन्द्र जी ने केवल निम्नलिखित शब्द ही लिख कर टाल दिया है—

"ग्रादर्श ग्रोर वास्तविकता का सुन्दर मेल इसमें किया गया है। ग्रादर्श व्यक्ति के हृदय में भी दुर्वलता किस प्रकार छिं। रहती है, ग्रोर ग्रातकूल परिस्थितियाँ पाकर ग्रापना विस्तार करती है; यही सब सिद्धराज में दिखाया गया है।"

"इस काव्य में जिस सामग्री का समावेश किया गया है, वह चार खंडकाच्यों के लिए यथेष्ट होती । त्र्रणींराज त्र्रीर कांचनदे की प्रेम-कथा, महोने का त्राक्रमण त्रादि स्वतंत्र काव्यों के विषय हो सकते हैं। 'सिद्धराज' श्रीर 'रानकदे' की यह कहानी श्रगर ज्यों की त्यों रखनी है तो सिद्धराज को नायक रूप में न ग्रहण करना चाहिये; उस स्रवस्था में नायक का पद खंगार ही को मिलना चाहिये। सर्गबद्ध, प्रवन्य-मूलक काव्य में इतनी सामग्री के अकेन्द्रक और असंगठित सन्निवेश से यह काव्य सर्वथा असफल हो गया है। रहा लेखक का यह कथन कि 'श्रपने मध्यकालीन वीरों की एक कलक पाने के लिए पाठक सिद्धराज पहेंगे तो सम्भवतः उन्हें निराश न होना पड़ेगा," किसी के भी विरोध करने के योग्य नहीं है। यहाँ यह कहना भी स्नावश्यक है कि पुस्तक के भीतर इधर-उधर वड़े सुन्दर वर्णन विखरे पड़े हैं, जिनकी मनोहरता प्रवन्ध-सम्बन्धी त्रुटि का कुछ निराकरण कर देती है। एक ही उदाहरण देकर मैं इस प्रकरण को समाप्त करूँगा । महोवे में वसन्त-भूरत की चाँदनीरात का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है

"सार्थक बसंतकाल मधु या रसाल था— बीरे महुये थे वहाँ और आम मौरे थे! फूले थे ग्रसंख्य फूल, भौरे सुध मूले थे; ग्रा गई थी उष्णाता खगों के कलकंटों में; गन्ध छा गया था मंद शीतल समीर में; लहरा रहे थे खेत सुन्दर सुनहते। गा रहें थे मग रखवालें रखवालियाँ गीत किसी वीर के, नहीं तो किसी प्रेंभी के; वीरता में धीरता, गंभीरता थी प्रेंम में

## ३---नहुष काव्य

'न हुप' गुप्तजी की एक छोटी सुन्दर रचना है; किन्तु वह जितनी ही छोटी है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। एक अध्यन्त विषम परिस्थित में पढ़ कर अमर लोक के अधिपति की पत्नी इन्द्राणी तीन वेदना का अनुभव करती हैं; इनी प्रकार कामुकता की अतिवृद्धि के कारण नव-प्राप्त इन्द्र-पद से नहुष का स्खलन होता है। इसी वेदना और स्खलन का आधार लेकर गुप्तजी ने कुछ -मनोहर विचार और भाव दिये हैं, बड़े ही मूल्यवान हैं पाठक ठीक तौर से उन्हें हृदयंगम कर सकें, इस उह श्य से 'नहुष' में विश्वत कथा का सारांश लेखक ही के शब्दों में दहाँ दिया जाता है—

''तपस्वी त्रिशरा इन्द्रासन लेना चाहता था! इन्द्र ने अप्रस्राश्ची के द्वारा उसे डिगाना चाहा। परन्तु वह नहीं डिगा। तव इन्द्र ने वज्र से उसकी इत्या कर डाली। त्रिशरा के भाई वृत्र ने इन्द्र से बैर लिया। वृत्र से हारकर इन्द्र को उससे सिव्ध करनी पड़ी। वैरी बन्धुं चन गये। एक दिन घोले से इन्द्र ने वृत्र को भी समाप्त कर दिया। बहाइत्या और विश्वासघात के कारण इन्द्र पाप का भागी हुआ। इन्द्रासन छोड़कर प्राथिश्वच करने के लिए, उसे एकान्त जल में समाधि लगानी पड़ी। इसी प्रसंग में, स्वर्ग की रज्ञा के लिए, महाराज नहुष को योग्य समभ कर देवताओं ने उन्हें इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित किया था।''

इस पौराणिक ज्याख्यान में स्विध्ट-विकास का ज्यौर परमोत्कर्ष को पहुँचने के अनन्तर नाश को पात होने का एक सुन्दर क्रम उपस्थित है। जीवन केवल उत्कर्ष ही का पच्चाती नहीं है, अपकर्ष की मरुभूमि को भी सींचता हुआ वह अग्रसर होता है। काम, क्रोध मद, लोम त्रौर मोह उन मानसिक प्रवृत्तियों के प्रेरक हैं जिनके श्रवलम्ब ही से जीवन अपनी यात्रा को चिरतार्थ करता है! प्राणीमात्र में मनुष्य सर्व-श्रेष्ठ पद का श्रिधिकारी है। इस पद का दुरुपयोग करके वह चाहे तो दनुज हो सकता है श्रोर सदुपयोग करके चाहे तो स्वयं को देव में परिन्र एत कर सकता है। ग्रमर पद की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मानवों को हम सदैव प्रयत्नशील देखते हैं; देवों की ऋोर उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, यही नहीं, उनके मांग के काँटे बखेरे जाते हैं, उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ दी जाती हैं। साधारण अपरयद सम्बन्धी कामना की पूर्ति में जब इतने संकट हैं तो अमरेश्वर-पद की लालसा के सिद्ध होने में कितनी कठिनाइयाँ खड़ी होंगी, इस विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। इन्द्रपद के उम्मीदवार बलि को वामन ने किस प्रकार छलां, उसंकी कथा तो लोक-प्रसिद्ध ही है। वामन की बदौलत अन्ततीगत्वा विल किसी भी प्रकार इन्द्रपद पर पहुँच न सका। अस्तु। अपरेशवर के पद को पा तेने के अनन्तर कुछ करने के लिए शेष नहीं रह जाता स्त्रीर इस कारण उन्हीं मानिस प्रकृतियों में पुनः लौट स्त्राने की स्त्राशंका श्रा जाती है जिनसे साधना काल में श्रपने को बचा कर ही मनुष्य इतने ऊँचे चढ़ता है। इस प्रकार उत्थान-पतन, विकास विनाश, यात्रा का श्रन्त श्रौर फिर उसका श्रारम्भ—यह सब चलता ही रहता है। नहुप मनुष्य होकर इन्द्रपद का ऋधिकारी हुआ; वह उस पद पर पहुँचा जहाँ से वह देवों ऋयवा ऋषियों महर्षियों से कुली का काम भी ले सकता था। रेलगाड़ी की सवारी तो श्रिधिक भयानक नहीं रह गयी है, हवाई नहान में भी त्रव उतना खतरा नहीं रह गया है किंतु भला सोचिए कि वह सवारी कैते होगी जिसमें अपने शाप द्वारा सर्वनाश करने की चमता रखने वाले ऋषिगण कहार का काम कर रहे हों। श्रोर यही भयङ्कर काम नहुप को करना पड़ा; उन्मत्तता के ऋविश में उसे शायद भूला गया कि मेरी यालकी में को कहार जुते हैं वे मुक्ते श्रधमाधम योनि में पहुँचाने की शिक्त रखने वाले हैं। उसका यही प्रमाद उसके सर्वनाश

का कारण होता है ग्रौर इन्द्रपद की ऊँचाई से फिसल कर वह ग्रत्यन्त नीची ग्रवस्था को प्राप्त होता है।

सबसे पहलो बात, जो हमारा घ्यान त्राकित करती है, यह है कि कि ने साकेत में जिस प्रत्यज्ञाद का अवलम्ब लेकर मंथरा और देकियों की बुद्धि पर परदा डालने का कार्य, तुलसीदास जी के रामचरित-मानस के ढंग का त्याग करके, सरस्वती से नहीं लिया था उसका नहुष काव्य में अभाव हो गया है। महर्षि नारद के पधारने पर जब चिंता-मना शची ने उनसे प्रणाम न कूरने की भूल कर दी तब वे बड़े विचार में पह जाते हैं—

"देवऋषि श्राप उसे देखा किये रक के उसने प्रणाम उन्हें क्यों न किया अक के ? दुर्वांसा न ये वे, यही बात थी कुशल की, क्रोघ नहीं, खेद हुन्ना श्रीर दया भलकी। चामा है निपन्नां, दयनीय यह दोष है, स्वस्य रहे कैसे गया धाम धनकीव है। लज्जानत नेत्र यह देखे पहँचाने क्या. भीतर है कोलाहल, बाहर की जाने क्या। च्रो हो ? च्रण मौन रहे फिर हिल डोले वे सहज विनोदी, आप अपने से बोले वे-फिर भी प्रणाम त्रिना आशीर्वाद कैसे हो ? श्रीर त्रपराघ श्रपराघ ही है जैसे हो। प्रायश्चित्त रूप कुछ दर्गड नहीं पायगा, तो हे दये दूषित ही दोषी रह जायगा। में ग्रपनी श्रोर से करूँगा कुछ मी नहीं, किन्तु रके विधि के श्रदृश्य कर भी कहीं?"

शची को कुछ भी पता नहीं, उसकी वेदना को श्रौर भी तीली, श्रौर भी श्रसहा बनाने का उपक्रम हो गया! श्रभी तो उसकी चिन्ता का यही प्रधान कारण था कि उसके स्वामी को जल-समाधि लेनी पड़ी थी, किंतु देविष को प्रणाम न करने के दोष से अब तो उसके सामने वह परिस्थिति भी आनेवाली है जो उसके सतीत्व पर भी आपात करके रहेगी। विधि के श्रदृश्य कर का कार्य्य किस प्रकार आरम्भ हो जाता है, यह देखिए, नहुष नारद से कहता है—

"देव यहाँ सारे काम काज देखता हूँ मैं, निज को ऋकेला सा तथापि लेखता हूँ मैं।"

देविष ने नहुष की दुबेलता का संकेद्धं पाकर उसे सावधान किया —

"श्राह, मनोदुबंलता, बीर, यह त्याच्य है,

श्राप निर्जरों ने तुम्हें सौंपा निज राज्य है।

दानवों से रहा कर भोगो इस गेह को,

मानो देव मन्दिर हो निज नरदेह को।"

यह कहकर देविषि चले गये और शची के मनस्ताम तथा नहुष के पतन का पथ परिष्कृत होने लगा ।

#### शचो

गुप्तजी की अन्य किसी कृति में नारी के सामने वह समस्या नहीं आयी थी जो शची के सम्मुख प्रस्तुत हुई। शची इन्द्राणी होकर मी कितनी दयनीय है; कोई भी व्यक्ति, वह मानव हो अथवा दानव, इन्द्र पद का अधिकारी होने पर इन्द्राणी का अनायात ही अधिकारी हो जाता है। नहुप मनुष्य से इन्द्र हुआ, वैजयन्त धाम में रहने लगा, ऐसी दशा में इन्द्राणी के जिना अकेलेपन का अनुभव करके उसका ऊवना स्वामाविक ही था। इस विषम परिस्थित का सामना इन्द्राणी किस प्रकार करे। नहुष का संदेश लेकर देवदूती आती है—
"दूना सा अकेले मुक्ते शासन का भार है,

श्राघा कर दे जो उसे, ऐसा सहचार है।

इस सिर को भी टेकने का एक ठौर हो, उन चरणों को छोड़ कौन वह और हो। सह नहीं सकता विलम्ब और अब मैं, आजा भिले शीप्र मुक्ते, आजें कहाँ, कब मैं १' इस संदेश के उत्तर में शची कहती है —

"पाप शांत, पाप शांत, रह, चुप रह तू, जाके निज देव से संदेश यह कह तू। सौंपा धन-धाम तम्हें और गुगा कर्म भी, रख न सकेंगी हम अंत में क्या धर्म भी। जैसे धनी मानी रही जाय तीर्थ कृत्य को, और घर बार सौंप जाय भले भृत्य को। सौपा अपने को यह धाम वैसे मानों तुम। थाती इसे जानों निज धर्म पहिचानों तुम। स्यागो शचीकान्त बनने की पाप वासना; हर ले नरस्व भी न कामदेंवीपासना।"

इस उत्तर से नहुष श्रापे में नहीं रहा । क्रोध कुछ शान्त होने पर उसने नम्र भाषा में एक संदेश देशगुरु के पास भेना जिसमें निवेदन किया कि देशराज्य में सर्वत्र सुन्यवस्था होने पर भी भीतर घर में श्रशान्ति है, श्रकेलेपन के कारण वैजयन्त श्रज्ञा नहीं लगता, श्रादि । देशगुरु ने दूत को विदा कर के कुछ देशों के साथ परामर्श किया; अन्त में पारस्परिक मतमेद होने के कारण यह निर्णय हुआ कि इसमें तो शची ही का मत लेना चाहिए। शची ने श्रपने धर्मा की रच्चा के लिए जो मार्मिक शर्ते कहीं हैं वे विचारणीय हैं। वह कहती है:—

"सत्ता हाँ समाज की है वह जो करे करे, एक अवला का क्या, जिये, जिये, मरे, मरे। सौंपा स्वयं राज्य नहीं कोई कुछ बोला भी, दे दो निज रानी का स्वयं ही आज डोली भी। हुँकारें सभा में उठीं रोने सी लगी शची, सब गया, हाय, श्राज लज्जा भी नहीं बची !'

किन्तु इन बातों का भी देवों पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ।
यह देख कर शाची ने उन ऋषियों को ही अपने कोष का लद्य बनाया जिन्होंने देख का बन करने के कारण इन्द्र को ब्रह्महत्या का अपराधी उहराया था और जिनके आदेश के कारण श्री प्रायश्चित स्वरूप इन्द्र को जल में समाधि लगानी पड़ी थी । उसे एक अिक सूफ गयी— महाराज नहुष ऐसी पालकी में चढ़ कर मुफ्तसे मिलने के लिए आयें जिसमें कहारों के स्थान पर ऋषिगण नियोजित किये जाँग ! देवगण तो वैज्ञानिक संकट के निवारण के लिए चिन्तित थे; उन्हें यह शर्त एक बहुत साधारण शर्त समक पड़ी । स्वयं बृहस्पित महाराज हमें से उछल कर बोले—

"वस, वस," बोल उठे वाचरपति हो गया, यान हो शची के नये वर का यहीं नया। आर्वे ऋषि, लावें नरदेव को उछाह में, कुछ तो अपूर्वता हो उनके विवाह में।"

कहने की आवश्यकतानहीं कि बहस्पति महाराज के सामने शची के सतित्व का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता ! अस्त, शची की यह युक्ति काम कर गयी। नहुष का पतन हुआ और उसके धर्म्म की रच्चा हो गयी।

यह स्पष्ट ही है कि शची की समस्या 'उर्मिला' और 'यशोघरा' की समस्या से भी अधिक भयावह थी; अभरलोक का विधान तो उसे ले इता था; भाग्य ने उसकी रहा की । वास्तव में शची की समस्या उसे महाकाव्य की नायिका के पद पर आरुद्ध करने योग्य है; अतिशय संत्रेप के कारण उसके मानस की अपनेक गुरिययों को खोलने का अकारा ही लेखक की नहीं मिला है।

#### नहुष

इन्द्र अपनी शक्ति भर यही चेण्या करता है कि संसार में कोई विशेष उम्र तप करके कोई इंद्र पद का अधिकारी न बनने पाये । तुलसी दास जी ने उसके इस प्रयत्न के सम्बन्ध में लिखा है। नारद जी ने रिक बार समाधि लगा ली थी—

किंतु कमी-कमी उन्हें भी गहरे गर्ज में गिरने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। ऐसे ही अवसर का उपयोग प्राप्त हो जाने पर नहुष को इन्द्रासन मिल गया। नारद जी ने बधाई देते हुए उससे कहा—

> ''करके कठोर तप छोर नहीं जिसका, देना पड़ता है फिर देहमूल्य इसका। कहते हैं स्वग नहीं मिलता विना मरे पाया इसी देह से है तुमने इसे अरे!'

इस उंच्च पद पर गहुँच कर नहुष श्रामी प्रिय नरजाति के लिए कुछ कर जाना चाहता है; वह उवशी से वार्चालाप के प्रसंग में कहता है—

पहला निदेश क्यों न दूँ मैं इष्ट बृष्टिका ' जीवन का मूल जल ही है सब, सृष्टि का l मेघ जल मात्र नहीं बरसावें रतने भी, ग्रीर करें ग्रावश्यक छाया का प्रयत्न भी।"

उसके उत्तर में उर्वशो कहती है-

''समभी मैं पृथ्वी पर घान्य घन वृद्धि हो, श्रीर सुरलोक की सी उसकी समृद्धि ही? किन्तु श्रमरत्व क्या इसी से नर पा लॅंगे ? उलटी मनुष्यता भी श्रपनी गवा देंगे\? पायँगे प्रयास जिना लोग खाने वीने की फिर क्यों बहायँगे वे श्रम के पर्साने की! होंगे अक्रमेण्य उन्हें क्या क्या नहीं सूक्तेगा, कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बुक्तेगा! × . × छाया के लिये जो नित्य मेघ भेजे जायँगे. दुर्दिन ही भृषि के दिनों को वे बनायँगे। यदि न तपेगी धरा ठएडी पड़ नायगी, उर्वरा क्या होगी, सीत पा के संड जायगी। नर निज कार्य करें देव जानें श्रपनी, निज मित मैंने कही आप मार्ने अपनी।

उर्वशी के परामशों का नहुष पर प्रमाव पड़ता है श्रीर वह कार्य को त्याग कर स्वर्गभोग में लग जाता है। यह प्रवृत्ति यहाँ तक बदी कि कामान्य होकर वह इन्द्राणी से मिलने के लिये अप्तर्षि द्वारा ढोवी जाने वाली पालकी पर चल पड़ा। शाप श्रीर श्राशीवाद देना जिनका काम हो उनसे पालकी ढोने का काम लेना प्रमाद ही का परिणाम या। श्रुषियों से चला नहीं जाता था, उघर राजा विलम्ब से श्रधीग होकर श्रपशब्दों की बौद्धार कर रहा था— संसार में कोई श्रात्याचार नहीं, कोई श्रान्याय नहीं; वह तो सत्य श्रासत्य, न्याय-श्रान्याय सब के प्रति समद्दिष्ट रखता है। नारद जी कहते हैं— "मानता हूँ सारे परिणाम में उचित ही, रहता निहित है श्राहत में भी हित ही।"

(२) इस काट्य में विधान पालन के आदर्श पर भी बड़ा जोर दिया गया है। दद्यपि शत्ती ने अपने ट्यिक्तगत अधिकार की प्रवल कीपणा की, घर्मरत्ता के पत्त में बड़ा आन्दोलन किया, तथापि उसकी

एक न सुनो गयी। उसके यह कहने पर भी कि,

"मैं तो मनःपूत को ही मानती हूँ श्राचरण, ऐन्छिक थिपय मेरा व्यक्ति वरणावरण

देवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उलटे जब उसने एक शर्त लगा कर नहुए के आने के लिए स्वीकृति दे दी तब अमरों को ऐसा जान पड़ा जैसे उनके सिर पर से एक बहुत बड़ा भार उतर गया हो। सभी बड़े प्रसन्न थे और यद्यि शर्त बहुत कड़ी थी,—सप्तऋषियों को नहुष की पालकी में कहार रूप में नियोजित करना था—उन्होंने उसमें निहित अनौचित्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया; वे तो अपनी वैधानिकता की रखा दे. चक्तर में थे। और, यहाँ यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उनका पच अन्यायापूर्ण नहीं था। अमरलोक के विधान के पच्च में श्वी को उत्तर देते हुए वर्ग्ण कहते हैं:—

"हाय महादेवि, बोले व्यथित वरुण यों, अपने ही ऊपर क्यों आप निष्करुण यों? मारा जिस वजु ने है बृत्र को अभी अभी होता नहीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी, व्यर्थ वह भी है यहाँ, अच्त है धम्म तो, काटा नहीं जा सकता वजु से भी कर्म तो। कोई जो बड़े से बड़ा फल मी न पावेगा, ऊँचे उटने का फिर कट क्यों उठानेशा?

#### गुप्तजी की काव्य-घारा

वर्मु ही किसी के उसे योग्य फलदायी हैं, देव पत्तपाती नहीं समदर्शी न्यायी हैं।" ग्रागे वे ग्रीर भी श्रकाट्य तर्क देते हैं—

> 'योग्य अनुगत को बढ़ाते क्यों न आगे हम ? दान मान देने में किसी को कहाँ भागे हम ? निल पर भेद मर्त्य नर ही किया करें, अमर उदार हम वर ही दिया करें। वध्य है पुरुष आप अपनी प्रकृति से, नहुष तथापि उठा ऊँचा धर्म धृति से। हमने दिखायी गुण प्राहकता मात्र ही, अब कुछ भी हो वह तब तो क्या पात्र ही।"

रेखांकित श्रांतिम पिक्त से एक श्रोर बात स्पष्ट होतो है, श्रोर वह यह कि अमरलोक के विधान में इन्द्राणी के प्रति कोई अन्याय नहीं किया गया था; वास्तव में अ रेश्वर-पद प्राप्त करनेवाले से यह आशा की जाती थी कि वह कामाराधना में न लीन होगा। इससे प्रगट है कि नहुष का श्राचरण वैसा नहीं था जैसा कि होना चाहिए था; प्रचलित विधान के विरुद्ध या श्रोर इस प्रकार नियमित न होकर नियम का अपवाद स्वरूप था। नहुष स्वयं स्वीकार करता है—

"मानता हूँ श्राड़ ही ली मैंने स्वीकार की, मूल में तो घेरणा थी काम के विकार की माँगता हूँ श्राज में राची से भी खुली चमा, विधि से विहर्गता भी साहबी वह ज्यों रमा। मानता हूँ, भूल गया नारद का कहना, दैत्यों से बचाये यह मोग धाम रहना। श्रा घुसा श्रमुर हाय! मेरें ही हृदय में मानता हूँ श्राप लज्जा पाप-श्रविनय में। श्रीनरोन्द्र ने गुप्तजी के सम्बन्ध में लिखा है, "यह युग राष्ट्रीयता को का होने के कारण लोग उनकी राष्ट्रीयता को ले उड़े. किन्तु उनकी प्रधान विशेषना राहस्य-जीवन के मुख दुःख की ब्यजाना ही है।"

े इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि कुटुम्ब-गत व्यक्तित्व-विकास के सिद्धान्तों से भिन्न नहीं हैं, यदि 'क हिंद से कोई असफल है तो दूसरी हिंद से भी उसकी सफलता संदिग्य रहेगी। समाज की नींय तो कुटुम्ब ही है और कुटुम्ब ही की परिधि को बदाकर मनुष्य समाज के निकट पहुँचता है। साथ ही कुटुम्ब तक सीमित मनुष्य भी समाज के शासन से बच नहीं सकता। इस कारण मनुष्य के, विशेष कर किन के व्यक्तित्व-विकास को सामाजिक विकास की क्सीटी पर कसना ही पढ़ेगा। इसी प्रकार रष्ट्रीयता की भी परीज्ञा सामाजिकता ही के सिद्धान्तों पर होगी।

महाकवि के रूप में गुप्तनी ने समान के हित के लिए व्यक्तिसाधना का. मर्थादा-स्थापन का सन्देश प्रदान किया है। उनका
महाकाट्य निरन्तन छादर्श के साथ ही साथ वर्त्त मान युग के
छादर्श को भी हमें प्रदान करता है; किन्तु वह हमारे भारतीय समान के
प्रत्येक व्यक्ति को उसका गौरव छानुभव करने के लिए छवसर नहीं
दे सका; उमकी हिन्दु श्रों ही तक परिमिति रह गयी। मीता का उद्धार
ऐसा छादर्श है जिसमें मानवता के मुक्ति की छोर प्रगति करने का मर्थकालीन सन्देश निल सकता है छोर हमारी खोई हुई राजनैतिक
स्वाधीनना की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने का भी। व्यक्ति-साधना
के मन्देश को दोनों ही छोर नियोजित करके महाकाव्य का गुरुगम्भीर गर्जन किया जा सकता था। किन्तु जहाँ एक छोर गुक्तजी
ने ठीक गरता पकड़ा, वहाँ दूसरी छोर व्यक्ति साधन को लगभग
हिन्दू संस्कृति के प्रचार-छान्दोलन के पास पहुँचा कर हमारे राजनैतिक स्वाधीनता के युग सत्य को इन रूप में नहीं उपरिथत किया

कि भारतीय मानवटा का प्रत्येक अंग उसमें अपने आप को पा सके । इस दृष्टि से गृप्तजी के महाकविस्व में कतर रह गर्था है।

गुप्तजी ने क्रान्तिवाहक कवि का स्थान भी ग्रहण करना चाहा है: किन्तु भारत की वर्च मान समस्यात्रों को गर्हित करने वाली क्र न्ति अ भार उनके कत्यों के लिए ग्रसहा है। कारण यह है कि समाज की प्रस्तुत समस्यात्रों को सुत्तभाने वाले सत्य का ऋधिकार गुप्तजी ने नहीं किया है: वे छापने ख्रादशं के लिए वर्जमान राजनैतिक श्राचाय्यों के प्रति भू गी हैं, श्रीर जैसे कि ऊपर कहा गया है, उसकी भी साहित्य में अविकल रूप से व्यक्त नहीं कर सुके हैं। अतएव, जहाँ तक साहित्य सृष्टि द्वारा समाज के प्रस्तुत ग्रौर अग्रागामी ग्रादर्श को अनुरंजित रूप देने का सम्बन्ध है, वहाँ तक गुप्तज़ी को आधुनिक काल के मौलिक प्रतिनिधि कवि के रूप में भी नहीं ग्रहण कर सकते। जिस कवि के द्वारा ,युग-सत्य साहित्य में प्रतिविम्वत होता है उसे तो प्रतिनिधि कवि कहते ही हैं; किन्तु साहित्य में प्रतिष्ठित शैली के जीर्ग-शीर्ग ग्रीर शक्तिहीन होने पर युग सत्य की ग्राधिक से ग्राधिक धीन्दर्य-पूर्ण अभिन्यंक्ति में सहायक शैली के उस आविष्कर्ता को भी प्रतिनिधि कवित्व का गौरव प्रदान किया जा सकता है जो, इस चेत्र में अनुगमन नहीं करता, नेतृत्व करता है । गुप्तजी ने इस द्वेत्र में भी श्रनेक शैलियों का श्रनुसरण तो किया है, किन्तु स्वयं ऐसी किसी भी शैली का नेतृत्व नहीं किया है, जिसका अनुगमन अन्य कवियों द्वारा किया गया हो। अतएव, इस हिट से भी गुतनी हुँ इमारे सामने वर्त्त-

मान काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में उपस्पित नहीं होते।

× ×

तो फिर माहिस्यिक जगत् के किस प्रदेश में हम गुप्तजी को

सिंहासनासीन करेंगे। सच बात यह है कि किन के प्रकृत स्थान का निर्णय करने का अधिकार मनुष्य को नहीं, काल को है। काल ही श्रीर अस्वीकृति की मुहर लगा कर किन्यों श्रीर उनकी कृतियों